

|              |          | 228        |              |             |     |
|--------------|----------|------------|--------------|-------------|-----|
| Digitized by | Arya Sai | mai Founda | ation Chenna | i and eGand | otr |
| 2            |          | 28         | •••••        |             |     |
| लखक          |          |            | •••••        |             | ••  |
|              |          |            |              |             |     |
|              |          |            |              |             |     |
| आख्या        | ·        | 209        | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |             | ••  |
|              | - 0      | 201        | _            |             |     |

पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



# गुरुकुल कांगङ्गी विश्वविद्यालय

हरिद्धार

वर्ग संख्या २२४

बा. सं ४३ ०१ ट

पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 3 धर्वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा। ६ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

43018



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाम- मिसान्सार पहारी तरियर- गराधारा राज्यक कार्याह- व्यक्षिम मिसाइटी उत्यवन्ता (त. १२०५

43018



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

RATE

गुः

\*000000000000000

81082

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

COMPILETY

angotti 43018

COMPILED

13018

## गदाधरपहतौ आचारसार:।

श्रीगणेशाय नमः।

श्रीविश्वानस्य च शीव्रमुक्तये।

निजालये श्रीपुरुषोत्तमाह्नये

दधहपु द्रिम्पयं महः श्रये॥

रचितजननिकायाभीष्टदानैकदक्तः

चपयतु विमलायाः सानुकम्पः कटाचः।

स्मृतिनिकरगभीराश्चीधिमध्यार्थरतानयनस्तिविधाने जूलयलेऽन्तरायम्॥

क्रिणात् कौश्विकवाजपेयि-तुलसीवंश्याद् बहुत्परिहतात्

नौतिग्रन्यस्तः स रायगुरुरित्यताधिकारी सुधीः।

पुतः शारदवाजपेयमखकद् जातो हरेक्षण्यभूनायश्चोमहिषीगुरुईलधरामिख्योऽयजो ग्रामकत्॥
वेदान्तादिसमस्तशास्त्रनिलयो नीलास्वराख्योऽनुजस्वस्य स्रांत्तेवरोऽतिदैवविद्रभूक्ताहित्यविद्यार्णवः।

(१) रायगुरुरित्वामीद्दरान्यायणीः।

#### गदाधरपदती

सद्वैयाकरण्य नीतिनिपुणः यीनीलग्रेलेगितु-र्भचसानमुखीत्मवानवयवस्तीतं च योऽवर्णयत् ॥ 🍀 धीरेणान् स्वविती णदापितमहासच्छासनेषृत्तमान् संखाप्याध्वरिणो विधाय धनदप्रख्यान् दिजांस्तान् व्यधात्। प्राज्यं प्राप चतुर्मखादिकमहायज्ञेषु सन्तोषयन् विप्रादीनिप राजस्यजनितं यौधिष्ठिरं यो यशः॥ यो नीलाम्बरराजगुर्व्वभिधया खातः चितौ सीहरे-क्षणाख्य-चितिपेखरेभपतिना शिष्येण सम्मानितः। सीवणीं इचतुष्टयाच्यतपदास्रोजाङ्गल णातप-वाणेन दिपचामरप्रश्तिभियासीयचिक्रै: परै: ॥ यज्वा यचरमो यमेश्वर इति भ्वावा वृहत्पण्डित-स्तं नीलाम्बरनामकं नृपगुरं तातं प्रसूं जानकीं। नला राजगुरुर्गदाधरसुधीराचारसाराभिधम यत्यं प्रारभते विलोक्य यसिमं निःशं प्रयाः स्युर्जनाः ॥ खलु विष्खाराधनमेव परमपुरुषार्थस्तच आचारवत एव सिध्यतीति, त्राचारसाराभिधी ग्रन्थः प्रारभ्यते।

विष्णुपुराणे,—

२

वर्णात्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्।
विष्णुराराध्यते पत्या नान्यस्तत्तोषकारकः॥
त्रव्यवर्णात्रमाचारस्य कालोपजीवनेन प्रवृत्तत्वात् त्रादी कालो
निरुष्यते। स च कालो दिविधः। नित्योजन्यस्थेति। क्रव

कालकालापरनामा ईम्बर एव नित्यकाल:। तथा च तैत्तिरीय-शाखायां नारायणीये।

सर्वे निमेषा जित्तरे विद्युतः पुरुषादिधि।
काला मूहर्त्ताः काष्ठाय यहोरात्रय सर्वेगः॥
यर्षमासाय ऋतवः संवत्सराय किल्पताः। दति
क्भीपुराणेऽपि,—

श्रनादिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽचयः परः। सर्वेगत्वात् स्वतन्त्रत्वात् सर्वोत्मत्वान्महेश्वरः॥ तथा तत्रैव,—

> परं ब्रह्म च भूतानि वासुदेवोऽिप ग्रङ्गरः। कालेनैव च सृज्यन्ते स एव ग्रसते पुनः॥

श्रुतिश्व। "स विश्वक्षत् विश्ववेदात्मा योऽभिज्ञः कालकालोऽगुणी सर्वविद्यः प्रधानं चेत्रज्ञ इति। निर्गुणः संसारमोहस्थितिबन्ध-हेतुरिति। ज्योतिःशास्त्रे.—

भूतानामन्तक्कलालः कालोऽन्यः कलनात्मकः।
तस्मात् जन्यकालस्य वासुदेवादीनामपि कलनात् कालः परमेश्वरः।
तस्य सर्व्वकर्मारको स्मर्त्तव्यलात् तिन्नरूपणम्। तथा च स्मरति।
सर्वेषु कालेषु समस्तदेशेष्वश्चिकार्येषु तथेश्वरेश्वरः।
सर्वेः खरूपैर्भगवाननादिर्ममासु माङ्गल्यविद्वद्वये हरिः॥

<sup>(</sup>१) संवत्सराञ्च कल्पान्ता इति।

यस्य स्नृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञिक्रयादिकम् ।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमचुतम् ॥ इति ।

परमेश्वरस्य निर्मुणलात् कयं तस्य स्मरणमित्याकां चायामाइ।

नित्यो जन्यस काली ही तयोरादाः परेखरः ।
सोऽवाङ्मनसगम्योऽिप देही भक्तानुकम्पया ॥ इति
वाशिष्ठरामायणे कालस्रक्षं यथा,—
खद्भपाश्रधरः श्रीमान् कुण्डली कवचान्वितः ।
ऋतुषट्कसयोदारवक्कषट्कसमन्वितः ॥
मासदादशकोद्दामभुजदादशकोद्दभटः ।
स्राकारसमया वहा हतः किङ्करसेनया ॥
द्रस्यादि यद्यप्यस्ति, तथापि भक्तानुजिष्टच्या स्रीकृतनानामूर्त्तेस्तस्य नानामूर्त्तिस्ररणम् ।

तथा च भगवद्गीतायाम्,--

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते।
लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् ॥
यजन्ते सालिका देवान् यच्चरचांसि राजसाः।
प्रेतान् भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ इति
श्रत एव लोविऽप्याविद्ददागोपालं सर्वेऽिप स्वेच्छ्या एकैकां देवतासुपासते। तथा च मायाया श्रिप ईश्वरात्मकलात्।

नानाविधयितामयी सा जनयित कालतत्त्वमेवादी।
भाविभवद्भृतमयं कलयित जगदेष कालोऽतः॥
द्रित भोजराजभैवागमसंग्रहवचनेऽिप कालस्य मायाकार्यत्वं
सङ्गच्छते। अत्र खरूपार्थं मयप्रत्ययः। आरब्धकर्मान्तेऽिप ईम्बर-स्मरणं। न्यूनं सम्पूर्णतां यात्वित्युत्तेः। तत्समर्पणं भगवद्गीतायाम्।
यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्य मदर्पणम्॥ द्रित।
पूर्ववदत्रापि च यो यां देवतासुपास्ते, स तत्र समर्पयेचेन्द्र

नित्यकालजन्यकालोत्पत्तिमाह मनु:।

कालं कालविभक्तीय नचताणि ग्रहांस्तया।

कि विदिरोध: । देवीपूजादी तथा शिष्टानां समाचाराच ।

सृष्टिं समर्जी चैवेमां सृष्टुमिच्छितिमाः प्रजाः ॥ इति । श्रुतिस्तु पूर्वेमुदाहृतैव । तत्र जन्यकालेषु निमेषादिपरार्ज्ञान्तेषु संवसरः प्रधानं, श्रन्थे गुणभूताः । "सोऽकामयत दितीयो मम श्रात्मा जायेतेति मनसा वाचं मिथुनए समभवत्तदेतामाश्रितः संवसरोऽभवत्" दति श्रुतेः ।

एवं नानासमुत्यानाः कालाः संवत्सरात्रिताः।

त्रणुग्रय महच्छय सर्वे समवयन्ति तम् ॥ इति स्मृतेय । कालस्य जन्यत्वपंचे चिरचिप्रप्रत्ययोपाधिद्वारेण कलयति त्राचि-पति इत्यर्थः । एवं सामान्यविशेषकाली निरूपिती । संवत्सरादि-कालविशेषास्त्रत्नृत्यानि च त्रस्मत्नृते कालसारे द्रष्टव्यानि । प्रक्रतमनुसरामः । तत्रादी वर्णनिरूपणम् ।

ना-

#### गदाधरपदतौ

Ę

ब्रह्मचित्रयिवर्ग्न्या वर्षा स्वाद्यास्त्रयो दिजाः।
इति यद्यपि याज्ञवल्क्यादिभिश्वलारो वर्णा विभक्ताः, तथापि
"नन्दान्ताः चित्रया गताः" द्रत्यादिवचनात् यथाकथि समाधानेऽपि चित्रयाणां वैग्यानाञ्च बहुपुरुषीयग्र्द्रसम्बन्धेनैव ग्रूद्रत्वादेव
ब्राह्मणग्र्द्रावेव वर्णीं कली। यद्यपि ब्रह्मचारि ग्रहि-वानप्रस्थभिच्चरूपाञ्चलार ग्रात्रमास्त्रथापि "देवरेण सुतोत्पत्तिर्वानप्रस्थात्रमग्रहः" दत्याद्युक्ता "कली युगे त्विमान् धर्मान् वर्ज्यानाहर्मनोषिणः" दति सारसंग्रहवचनात् ब्रह्मचारिग्रहस्थसन्त्रासिरूपास्त्रय एव ग्रात्रमाः कली। तत्रात्रमधर्मस्वरूपं निरूप्यते॥

"त्रादो गुरी वसेत्। दितीयमायुषो भागं कतदारो ग्रहे वसेत्। वने वसेत्रव्रजेत्"। इति विधिचतुष्टयम्। तत् यथाग्नि-नादधीतिति विधिविहिताधानजन्यात्मिनष्ठसंस्कारः त्राहिताग्नितं स च प्रशान्ताग्नेरि तिष्ठति। तत् संस्कारवन्तमेवाधिकत्य त्राहिताग्निनांग्रतं वदेत् इत्यादयो धर्माः। एवं गुरी वसेदिति विधिवशाद् गुरी वत्यामीति यः सङ्कल्यः, तज्जन्यसंस्कार एव ब्रह्मचारित्वम्। तमधिकत्यावकीर्णपष्वादयो धर्मा विधीयन्ते। तस्याविधः समावर्त्तनम्। एवं दारकरणोत्तरं ग्रहे वत्यामीति यः सङ्कल्यः तज्जन्यसंस्कारविशेष एव गार्हस्थाम्। त्रत एव पत्नीमरणेऽपि संस्कारमं त्वाद् ग्रहस्थ इति तस्य ग्रहस्थधमाधिन्ताः। तस्य

(१ मंस्कारवन्तात्।

चावधिर्वानप्रस्थायमपरियहः। एवं वने वत्यामीति यः सङ्कल्य-स्त ज्ञन्यसंस्कारविशेष एव वनस्थलिमिति तद्दन्तमेवाधिकत्य यपालकष्टाश्नोद्वरेतस्त्वादयो धभा विधीयन्ते द्दित ग्रहस्थतन्त्व-स्थानधिकार एव। एतेन वानप्रस्थायमो नाम वनवासादयो धभा एवेति कैयि ज्ञिखितं, तित्ररस्तमेवित्यनुसन्धेयम्। एवं प्रव्रजि-ष्यामि, द्रित यः सङ्कल्यः, तज्ञन्यसंस्कारविशेष एव पारिव्रज्यम्। तदन्तमेवाधिकत्य यतिधभाः। तद्यया।

सिद्धमत्रं ग्रह्स्थाय वानप्रस्थाय गोरसम्।
यतये काञ्चनं दत्त्वा नरकं प्रतिपद्यते ॥
दत्यादीनामव्यवस्था स्थात्। स्नातकस्थापि गुरुग्रहे वसतोऽवकीर्णप्रायश्चित्तापत्तेः । समावर्त्तनानन्तरं तु दारकरणपर्यन्तमनाश्वमित्वम् । तस्यैव तथैवानाश्यमे वास द्दित उपपातकित्वम् ।

त्वं

त्य

त

्व

I

ति

एव

ਬ-

स्य

"अनायमी न तिष्ठेत दिनमेकमिष दिजः"।
दति दची तिरिष तत्परैव। तस्य तु उपनयनात् पूर्वमिव
केषु चिलाभी सुनातक धमीं व्यधिकारः।

#### द्रत्या यमस्र रूपनिरूपणम्।

तत ग्रहस्थधर्मास्तदितरधर्माश्वास्मलृते संस्कारसारे सिव-भेषतया द्रष्ट्याः। ऐकाश्रम्यं तु प्रत्यचिधानात् ग्रहस्थस्येत्युक्तवता च गौतमेन गाईस्थस्य प्रत्यचश्रुतिसिद्धत्वमुक्ताश्रमान्तराणां स्मार्त्त-त्वेन दौवेल्यमुक्तम्। तिन्नत्याचारो लिख्यते। तत्नाचारप्रभंसा। परागरः, —चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्म्मपालनम्। श्राचारभ्रष्टदेहानां भवेद्यमैः पराद्मखः॥

#### गदाधरपदती

5

त्राचाराज्ञभते ह्यायुराचारादीिप्सताः प्रजाः। श्राचाराद्यनसाप्नोति ह्याचारी हन्यलचणम्॥ त्राचारात् पूज्यते लोक त्राचारात् यग्र त्राप्नुयात् । म्राचारो हन्यकल्याणि म्राचारात् कुलवान् भवेत्॥ दुराचारी हि पुरुषी लोके भवति निन्दितः। दु:खभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ कुत्सितय सदा लोकी विप्रो गतिविवर्ज्जित:। याचारहीन: पुरुषो हीनो हीनां गतिं लभेत्॥ मनु:,--ग्राचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्नार्त्त एव च। तस्मादस्मिन् समायुक्ती नित्यं स्थादात्मवान् दिज: ॥ त्राचाराट् विचुतों विप्रो न वेदफलमस्रुते। त्राचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत्<sup>१</sup>॥ एवमाचारतो दृष्टा धर्मस्य मुनयो गतिम्। सवस्य तपसी मूलमाचारं जगदुः परम्॥ त्राचारस्यापि कर्ममूललात् कर्म्मप्रशंसा। मात्स्य,--

ज्ञानयोगसहस्त्राद्धि कस्मयोगः प्रशस्यते।
कस्मयोगोद्भवं ज्ञानं तस्मात् तत् परमं पदम् ॥
कस्मज्ञानोद्भवं ब्रह्म न च ज्ञानमकस्मेणः।
तस्मात् कस्मैनियुक्तात्मा तत्त्वं प्राप्नोति शास्त्रतम्॥

#### श्राचारसार:।

तया, -- देवानाञ्च मनुष्याणां पितृणां चैव सर्वदा।

त्या, -- देवानाञ्च मनुष्याणां पितृणां चैव सर्वदा।

त्या, -- व्यानाञ्च सर्वदा ।

त

यद् यत्परवशं कम्म तत् तद् यत्नेन वर्जयेत्।
यद्यदात्मवशं कम्म तत्तत् सेवेत यत्नतः ॥
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।
एतत् विद्यात् समासेन लच्चणं सुखदुःखयोः ॥
यत्नम्म कुर्वतोऽस्य स्थात् परितोषोऽन्तरात्मनः।
तत्पयत्नेन कुर्वति विपरीतं तु वर्जयेत्॥
यत्नम्म कुर्वत इति शास्त्रविषदमित्यर्थः।

श्रक्तर्वन् विहितं कसी निन्दितञ्च समाश्रयन् । श्रनिग्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनस्टक्किति॥ इति तदुत्ते:।

श्रास्त्रविरुष्डेष्वपवाद उत्ती याज्ञवल्लेरन।
कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्यमें समाचरेत्।
श्रस्तर्यें लोकविद्दिष्टं धर्म्ममप्याचरेत्र तु॥
श्रत एव पुण्यपापविवेकवचने विश्वामितः।
यमार्थाः क्रियमाणं हि शंसन्त्यागमवेदिभिः।
स धर्मी यं विगर्हन्ति तमधर्में प्रचचते॥
श्रागमवेदिभिः क्रियमाणमिति सम्बन्धः। इति

<sup>(</sup>१) समाचरन्।

#### गदाधरपदतौ

तच,—

20

उपनीय गुरु: भिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारां य शिचयेत् ॥ इति याज्ञवत्क्योक्तेः गुरुशिचया धर्मशाख्रेभ्यः कर्मानुष्ठानम् । तत्र धर्माप्रमाणानि मनुराह,—

वेदोऽखिलो धभामूलं स्मृतिशीले च तिद्दाम्। श्राचारश्चेव साधूनामात्मनसृष्टिरेव च॥

तथा,—

श्वितसृत्युचितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः। इह कौर्त्तिमवाप्नोति प्रत्य चानुत्तमं सुखम्॥

तथा च मनुयाच्चवल्क्यी,-

श्रुतिस्त वेदो विज्ञेयो धर्मभास्त्रन्तु वे स्मृति:।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मी हि निवेभी॥
योऽवमन्येत ते तूभे हेतुशास्त्रश्र्याद्दिजः।
स साधुभिवेहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥

तथा च मनुः,--

अर्थकामिष्यसत्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।
धर्मां जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्थात् तत्र धर्मावुभी स्मृती॥
उभाविष हि ती धर्मां सम्यगुत्ती मनीषिभिः॥

<sup>(</sup>१) स्टल्ड्रिस्तम्।

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा।
सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति:॥
यथा,— यस्मिन् देगे य श्राचारः पारम्पर्थक्रमागतः।
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते।
ऋग्यजुःसामाथर्वरूपशतुर्विधो वेदः। श्रुखिलः साङ्गः। श्रङ्गानि

शिचा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च।
ज्योति:शास्त्रच वेदानां षडङ्गानि प्रचचते॥
'कल्पपदेन स्मृति: मन्वादीनां धर्मशास्त्रम्।
याज्ञवल्काः,—

वतारो धर्मशास्त्राणां मनुर्विष्णुर्यमोऽङ्गिराः । वशिष्ठदचसंवर्त्तशातातपपराश्रराः ॥ श्रापस्तम्बोश्रनोव्यासाः कात्यायनहत्त्स्यती । गौतमः शङ्कलिखितौ हारीतोऽद्विरहं तथा ॥

अहं याज्ञवल्काः। अयं तु अष्टादमस्मृतिवृत्तृभ्योऽभ्यधिकः।
अष्टादमस्मृतिवत् मत्मणीतधर्भमास्तं अध्येतव्यमित्यर्थः। तथा
उपाष्टादमस्मृतिकतः। तत्र मङ्गापस्तस्वाभ्यां प्रचेता उत्तः। तत्व
यमस्मृती। देवल-समन्तु-जीमिनि-जमदिग्न-प्रजापित-विष्वामित्रपैठीनसि-पितामह-बौधायन-क्रागलय-जावाल-च्यवन-मरीचिकम्यप-नारद-दन्ताः। एते षट्तिंमत्।

<sup>(</sup>१) जलपदेन जलाः कात्यायन जाञायनादि स्त्वाणि च रह्याने।

#### गदाधरपद्वती

१२

मन्वादिस्मृतयो यास् षट्चिंग्रत् परिकोत्तिताः।

इति भित्वषपुराणोक्तेः। योगियाज्ञवल्का-व्रहन्मन्-व्रहणातातप-प्रभृतीनि तेरेव क्वतानि। एतत्-व्यितिरिक्ता याः स्मृतयउपलभ्यन्ते ग्रिष्टपरिग्टहोताः ग्रुनःग्रेफ-ग्रुनःपुच्छ-कार्णाजिनिव्याप्त-कण्व-जातूकण्-लोगाच्चि-व्याप्तपाद-गर्ग-गाग्य-नाड़ोजङ्व
पुलस्य-पुलह-भृग-गीतम-ग्रीनक-यज्ञपार्थ-वैजवाप-ग्राव्यायनभोष्म-ग्रोनक-भस्मक्रतु-ऋषश्रङ्ग-गोभिलाष्वलायनप्रणोता-स्तासासपि तथा स्मृत्यन्तरेषु चेत्यनेन भविष्यपुराण एव परिगणितानि।
ग्रीलं श्रुति-स्मृति-प्रत्यच्चट्टिनिषेधव्यतिरिक्तनिषेधपरिपालनं
स्वभावक्रतम्। यथा भोजनव्यतिरेकण मया उदकं न पेयिमत्यादि।
एतदिभिष्रेत्य याज्ञवल्केप्रनोक्तम्।

"सम्यक् सङ्कल्पजः कामो धन्धमूलिमदं स्मृतम्" इति । सम्यक् सङ्कल्पजः काम इति सङ्कल्पो निव्यत्तसङ्कल्पः। तज्जन्यकामो निव्यत्तीच्छा । यत्तु भारते ।

यद्गोद्यः सर्वभूतानामित्यादि ग्रीललचणम्।
यच हारीतेनोक्तम्। ब्राह्मणता, देविपत्यभक्ततेत्यादि तत् सर्वसुप लचणित्यवधेयम्। सतां शिष्टानामाचारः स्वृतिस्मृतिप्रत्यच ट्राह्मच्यतिरिक्तधन्भानुष्ठानम्। यया कङ्गणबन्धनादि। श्रात्मतु ष्टिस विकल्पविषये। यथा

गर्भाष्टमिऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्थोपनायनम् । द्रायादी दच्छैव नियामिका । निर्वभी निःशेषेण प्रकाशङ्कतः । उदिते द्रत्यादि दृष्टान्तः । सूर्य्यनचत्रवर्जितः कालः, समयाध्युषितः अरुणिकरणवान् काल उदितः। प्रविरलतारकोऽनुदितः कालः।
तत्र परस्परिवरुद्धकालयवणेऽपि सर्वधा विकल्पेन यज्ञोऽग्निहोमः
प्रवर्तते। "उदिते होतव्य" मित्यादिवाक्यं वैदिकयुतिः।
जावालिः,—

Π-

य-

न-

ङ्ग

न-

ता-

न।

लनं

दे।

ामी

सप-

त्यर्च.

त्मतु

इतः।

व्षितः

श्रुतिस्मृतिविरोधं च श्रुतिरेव बलीयसी।
श्रुविरोधं सदा कार्यं स्मात्तं वैदिकवसदा॥
तुल्यबलयोः श्रुत्योः स्मृत्योवां विरोधं गीतमः। "तुल्यबलविरोधं
विकल्प" दति।
याज्ञवल्काः.—

पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मंशास्त्राङ्गमित्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश्॥ मनुः,—

श्रायुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते तयः। श्रयंशास्त्रं चतुर्धं तु विद्या द्यष्टादश स्मृताः। श्रयंशास्त्रम्, नीतिशास्त्रम्। भविष्यपुराणे,—

त्रष्टादय पुराणानि रामस्य चिरतं तथा।
विष्णुधर्माणि शास्त्राणि शिवधर्मात्र भारत॥
कार्ष्णित्र पञ्चमी वेदी यन्महाभारतं स्मृतम्।
सीरात्र धर्मा राजेन्द्र मानवीक्ता महीपति॥
जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः।
विष्णुधर्मीत्तरं विष्णुधर्मस्य भेद दति न पृथक् निर्दृष्टम्।

भविष्यपुराणि तथा स्मृत्यन्तरेषु चेत्यनेन विष्णुरहस्यणिवरहस्यादि-कम्। पारस्करादिग्टच्चस्त्राणि पञ्चरात्राणि च परिग्टहोतानि। "स्नोका: स्त्राणि" इति काखपाठा:। तत् स्मृत्यन्तरे स्नोक इति प्रामाणिकानां लिखनं प्रमाणम्।

प्रतिकञ्च करूपेण पूर्वभास्तार्थगोचरम्।

यदन्यत् कुरुते तस्य धमं प्रत्यप्रमाणता ॥

इति भद्वाचार्थ्यादिभिरुक्तत्वात् पौरुषं स्मृतिवाक्यसदृभं वाक्यान्तरं स्मृतिवाक्यपर्थ्यालोचनात् पूर्वं न प्रमाणं ततः परं प्रमाणमेव।

यथा कालमाधवीयकारिकादि।

योगियाज्ञवक्यः,—

साङ्कंत्र योगः पञ्चरात्रं वेदाः पाग्रपतं तथा । ग्रतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिने विरोधयेत् ॥ साङ्कास्य वक्ता कपिलः परमिषः स उच्यते । हिरण्यगभी योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ पञ्चरावस्य कृत्सस्य वक्ता नारायणः स्वयम् ।

यच भट्टाचार्यः साङ्घा-योग-पचराच-शाक्य-निर्प्रत्य द्रत्या-युदाहृत्याप्रमाणमध्ये गणितं तद्देदिरोधोपक्रमात् वेदविषड-वामाचारादिपरं पचरात्रपरमेव। साङ्घ्ययोगस्य तु वैधिहं सानिषेध-प्रतिषेधप्रतिपादनांश्चन वेदविरोधादेव तदङ्गे नाप्रामाण्यपरम्। ॐकाराधिकारे योगियाच्चवल्काः,— पञ्चरात्रे स्थितो ह्येष भगवद्दाचकः स्मृतः ।
पञ्चरात्रार्थेकुग्रलो मात्रचक्रविशारदः ॥
स भवेत् साधकश्रेष्ठ दति पञ्चरात्रस्य प्रामाण्यसृक्तवानिति सर्वांग्रे
तस्याप्रामाण्यम् ।
वराहपुराणि,—

सुक्का तु सम शास्त्रं वै शास्त्रमन्यत् प्रभाषते।
तथा,— सम शास्त्रं विहिष्कृत्य अस्माकं यः प्रपद्यते॥
इति भागवतापराधे गणितं लच्चीधरैः। सम शास्त्रं मदुक्तं पञ्चरात्रं शास्त्रसिति व्याख्यातं स्मृतिप्रामाखप्रसङ्गे भट्टाचार्यैः। एतेन
सासुद्रिकवासुविद्यादि व्याख्यातिमिति वासुविद्याप्रामाख्यम्।

वराहपुराणे वासुविद्यारूपघटनागमप्रामाण्यसुक्तम्। तेन हयगीर्षमयसंग्रहादिघटनागास्त्राणि पौरपेया श्रिप प्रपञ्च-सारगारदादिमन्त्रागमात्र पञ्चरात्रत्वेन महाजनपरिश्चताः सर्व-देशीयाविगीताचारविषयाः प्रमाणान्येव। पुराणानि यथा,—

ब्राह्मं पाद्मं वैश्ववं च शैवं भागवतं तथा।
तथान्यत् नारदीयञ्च मार्कग्छेयं च सप्तमम्॥
श्राग्नेयमष्टमञ्जैव भविष्यं नवसं स्मृतम्।
दशमं ब्रह्मवैवर्त्तं लैङ्गमेकादशं स्मृतम्॥

T-

**द**-

**I**-

[ ]

<sup>(</sup>१) मम शास्त्राणि शास्त्रमन्यत्।

<sup>(</sup>२) महाजनपरिग्टहीताः।

#### गदाधरपद्वती

वारा हं दादग्ञीव स्कान्द्ञीव नयोदग्रम्। चतुर्देशं वामनञ्ज कीमं पञ्चदशं स्नृतम्॥ माल्यञ्ज गारुड्ञीव ब्रह्माण्डञ्ज ततः परम्।

तथा,--

38

नन्दाया यत्र माहात्मा कार्त्तिनेयेन वर्ण्यते। नान्दीपुराणं तत्नीके नन्दाख्यमिति चोच्यते॥ तच स्कान्दैकदेश:।

यत गाम्बं पुरस्कत्य भविष्येऽपि कथानकम्।
प्रोचितं तत् पुनर्लोके गाम्बमेव मुनिव्रतैः॥
एवमादित्यमंज्ञा च तत्रैव पद्यते तथा'।
ग्रष्टादग्रेभ्यस्तु तथा पुराणं यत्तु दृश्यते।
विजानीध्वं मुनिश्रेष्ठास्तदेतिभ्यो विनिर्गतम्॥

यथा कालिकापुराणादीति लच्चीधरः। तेन भगवत्या द्रदं भागवतं कालिकापुराणिसिति ये वदन्ति ते निरस्ताः। यदापरं प्रसिद्धभागवतिभन्नं पुराणान्तरं भागवतं शङ्कन्ते, यच वायुपुराण-देवीपुराणादि तद्य्येतेषु अन्तर्गतम्। भविष्योत्तरं भविष्यपुराण-स्यैकदेयः। कूर्मपुराणे, उपपुराणान्यष्टादयोक्तानि।

अन्यान्युपपुराणानि सुनिभिः कल्पितानि वै। अष्टादशपुराणानि अुला संचेपती दिज ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

<sup>(</sup>१) परिवाप्यते ।

<sup>(</sup>२) प्रथक्।

<sup>(</sup>३) कथितानि।

दत्युक्ता गणितम्। नार्रासंहं, नन्दिपुराणं, यिवधर्माख्यं, दुर्वास:पुराणं तदष्टादशोपपुराणान्तर्गतमेव। न्यायपदं न्याय-वैशेषिकपरम्। सीमांसापदेन पूर्वोत्तरमीमांसे। धर्मशास्त्रादी-न्युक्तानि।

सनुः, — अनामातेषु धर्मेषु कयं स्यादिति चेद्रवेत्।

यं श्रिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्थादणिक्षतः॥

धर्मेणाराधितो येसु वेदः सपित्वृंहणः।

ते श्रिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया स्रुतिप्रत्यचहितवः ॥

दशावरा वा परिषद् यं धर्मं परिकल्पयेत्।

बहुभावापि वृत्तस्या तं धर्मं न विचालयेत्।

एकोऽपि वेदविद्यमें यं व्यवस्थेदिचचणः॥

स विज्ञेयः परो धर्मी नाज्ञानासुदितोऽयुतैः।

प्रत्यच्तमनुमानञ्च शाब्दञ्च विविधागमः॥

तयां सुविदितं कार्य्यं धर्मशुद्धिमभीपता॥

तथा, — श्राषं धर्मीपदेशञ्च वेदशास्त्राविरोधिना।

यस्तर्भणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥

तर्कोऽत मीमांसा।

तथा दत्तः,-

द्रं

परं

ण-

ण-

उतं कर्म क्रमो नोतो न कालः खत एव हि। दिजानान्तु हितार्थाय दच्छ खयम बवीत्॥

<sup>(</sup>२) इतिः।

25

#### गदाधरपदती

प्रातक्त्याय कर्त्तव्यं यहिजेन दिने दिने ।
तत्त्वें सम्प्रवच्यामि हिजानासुपकारकम् ॥
उदयास्तमयं यावत् न विप्रः चिणको भवेत् ।
नित्यैनैमित्तिकैर्युत्तः काम्यैश्वान्यैरगर्हितैः ॥
सकं कभी परित्यज्य यदन्यत् कुक्ते हिजः ।
प्रज्ञानादयवा लोभात् स तेन पतितो भवेत् ॥

तथा,—

दिवसस्याद्यभागे तु क्तत्यं तस्योपदिश्यते ।

दितीये च त्रतीये च चतुर्थे पञ्चमे तथा ॥

षष्ठे च सप्तमे चैव अष्टमे च प्रयक् प्रयक् ।

विभागेष्वेषु यलमा तत्रवच्याम्यशेषतः ॥

नैमित्तिकानि कार्याणि निपतन्ति यदा यदा ।

तदा तृदा तु कार्याणि न कालसु विधीयते ॥

द्

चि

नि

"羽

एव

खे

तच

ग्र ह

नैमि

यत उक्तं कर्मं मन्वादिभिः। क्रमकालाविष नोक्तावेव। तती दचः, कालं क्रमं च खयमब्रवीत्। "दिवसस्याद्यभागे तु" द्रव्या-दिना, तद्वच्यमाणकर्माणां क्रमो विधीयते। "दितीये च तथा भागे विदाभ्यासोविधीयते" द्रव्यादी वच्चमाणवचनैः क्रमवतां खरूपमवः गम्यते। वच्चमाणवचनैः कालविधिरिष। नित्यकर्मणामष्टधाः विभागेनैव काल उक्तः। "नैमित्तिकेषु कार्येषु न कालर्षि विधीयते" द्रति न तेषु कालनियमः। तत्तत्यतनायैव तेषां

<sup>(</sup>१) काम्येषु।

<sup>(</sup>२) पतन एव।

#### याचारसार:।

39

करणं। त्रव्र दिवसस्याद्यभाग इति वचनात्। उदयास्तमयं यावदिति वचनाच दिवसस्यैवाष्टधा विभागः। न तूषःकाल-प्रदोषप्रवेशेनाष्टधा विभागः।

श्रष्टमे लोकयाता तु विहःसम्या ततः परम्॥ इति श्रष्टमभागानन्तरं सन्ध्याया उत्तेः। प्रातक्ष्याय कर्त्तव्यमिति वचनेन सर्वेषामेवादावेव प्रतिज्ञानात्।

"उषःकाले तु संप्राप्ते ग्रीचं तत्र विधीयते"
इति उषःकालादिषु कर्म्मविधानं प्रतिज्ञातिमत्यवधेयम्। एवं
च सित "यामद्वयं ग्रयान इति ग्रष्टधाभागिभन्नाया रात्रेः कर्म्मक्वायनमिष सङ्गतम्। तेन दिवसस्याद्यभाग इत्यत्न दिवसग्रव्दोऽजहत्स्वार्थलचण्या उषःकालादिप्रदोषपर्यन्तपर इति केषांचिन्मतं निरस्तम्।

तत्र निमित्तोहेशेन विहितं कर्म नैमित्तिकम्। तद्मध्ये नियतनिमित्तकं यत्तिव्यसुच्यते। "यावज्ञीवमिनहोतं जुहुयात्" "श्रहरहः सन्ध्यासुपासीत" इत्यादि नित्यं नियतनिमित्तत्वात्। एवममावास्याश्राहजन्माष्टम्येकादशीव्रतादीनि नित्यानि। सर्वीखेतानि तत्र तत्र वच्चन्ते।
तत्र संग्रहकारिका.—

नित्यं सदा यावदायु वींपायोगः फलाञ्चितः।
प्रत्यवायोऽनुकल्पश्चेत्यष्टी नित्यत्वबोधकाः॥
ग्रह्मदाहे चामवत्या यजेत, रिवसंक्रमणे स्नायात्, द्रत्यादीनि
नैमित्तिकानि अनियतनिमित्तत्वात्।

तती

भाग

मव·

ष्ट्रधाः लिख

तेषां

#### गदाधरपडवी

20

भविष्यपुराणे,—

फलं विनाप्यनुष्ठानं नित्यानामिष्यते स्फुटम्।
काम्यानां स्वफलाधं तु दोषपातार्धमेव तु ॥
नैमित्तिकानां करणे विविधं कक्षेणां फलम्।
चयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचचते ॥
अनुत्पत्तिं तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्यते।
नित्यक्रियां तथाचान्ये अनुसङ्गफलाश्चितिम् ॥

फलं विना खर्गीदिकाम्यफलं विना । विद्यमानादियज्ञानां यथा पापच्यार्थं नैमित्तिकानामप्यत्र नैमित्तिकपदं निमित्तविहितल-साम्याबित्यनैमित्तिकोभयपरम्। चयं केचिदुपात्तस्थेति उपात्तदु-रितच्य एव फलम्।

गीतमः,-

श्रमती मनसाप्येनमाचारमनुपालयेत्। सामर्थे तु,—

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेऽनुवर्त्तते।

न संपारियकं तस्य दुर्मतिर्विदाते फलम् ॥

इति न्यायात्र फलं न वा प्रत्यवायपरिचार इति मण्डनाचार्याः।

सुख्यकाले यदावश्यं कर्मा कर्त्तुं न शक्यते।

गौणकालेऽपि कर्त्तव्यं गौणोऽप्येतादृशो मतः॥

<sup>(</sup>१) दोषघातार्धमेव च।

<sup>(</sup>२) अनुषक्रिफनाश्रातम।

13018

यथा

तल-

त्तदु-

ध्या:

श्राचारसारः।

38

प्रारश्चे काम्येऽङ्गहानी तु यस्तूपेत्य न यथार्थं करोति, श्रसमाप्ती विरमेत् तत्राग्नेयोविधिश्चान्द्रायणं चेति । काले प्रारत्थस्य दैवालालातिक्रमेऽकालेऽपि समापनम् । काम्येष्वेवाधिकारिता । योगियाज्ञवल्क्यः,—

श्रज्ञानादयवा सोहात् प्रचविताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तिहणोः संपूर्णं स्मादिति स्मृतिः ॥ स्कान्दे,— यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञिक्तयादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ॥ श्रन्यच,—

वेदोदितानां नित्यानां कर्म्मणां समितिक्रमे। स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्॥ इदं सामान्यतः।

यव यत बिशेषस् तव तव च वच्यते।
तव नित्यकर्मणां नानाफलसम्बन्धेऽपि सर्व्वेऽविशेषादिति जैमिनीययोगसिद्धाधिकरणन्यायेन एकस्मिन् प्रयोगे एकमेव फलम्।
नित्यकाम्यकर्मणोः, काम्ये क्वते नित्यमनुष्ठितं स्यात् इति न्यायेन
सक्तदेवानुष्ठानम्। सर्व्वेकमारिको प्रणवोच्चारणं यथान्न,
आपस्तम्बः,—

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्त्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥

(१) वेति।

22

#### गदाधरपदतौ

8/000 विमाचलु प्रयोक्तव्यः कस्मीरकोषु सर्व्वशः। तिस्रः सार्डासु कर्त्तव्या मात्रास्तत्त्वार्धिचन्तकैः॥ देवावा हनका लेषु प्रतं कुर्यात्र संगय:। तद्वनं कालनिक्णे लिखितम्। तत्र रात्रेश्चतुर्थप्रहरे प्रयना-

दुष्टानम्। तत्रादी नारायणं नमस्त्रयात्। वामन पुराणे,-

सर्वमङ्गलमङ्गल्यं वरेखां वरदं शिवम्। नारायणं नमस्त्रत्य सर्व्वकर्माणि कारयेत्॥ अपवितः पवित्रोवा इत्याद्यतेः।

ययाम्तिकतैरङ्गेरपि नित्यं प्रसिध्यति । अन्यत, सर्वाङ्गानां तु संपत्ती काम्येष्वेवाधिकारिता। नमोऽसु प्रियदत्तायै तव चेति दिने दिने ॥ भूमिमाक्रम्यते पातः शयनादुत्यतस यः। स सर्व्वकाम हपाला सुखं याति यमालयम्॥ इति मन्तं पठिला शयायां उत्याय भूमी पादी न्यसेत्। "राविवास: परित्यच्य गुरुं तत्रैव चिन्तये"दिति ब्रह्मवैवर्त्तीतेस वस्नान्तरं परिधाय लालादि प्रोञ्छा पादप्रचा-लनाचमनादिश्रि विदध्यात्। तदनन्तरम्,—

> यज्ञानितिमिरान्थस्य ज्ञानाञ्जनयानाया । चचुरुमोलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

<sup>(</sup>१) देवताह्वानकाचे त।

इति पठित्वा मनसा गुरुं नमस्तुर्धात्।
श्रपवित्वः पवित्वोवा सर्व्यावस्थां गतोऽपि वा।
यः सारत्पुराङ्रीकाचं सवाह्याभ्यन्तरः श्रचिः॥
इत्युक्तेः विष्णुसारणेनैव श्रचित्वं संपाद्य वस्नान्तरपरिधानं विनापि
नामकीर्त्तनं कुर्व्वन्ति।

शयनादुत्यितो यसु कौर्त्तयेनाधुस्दनम्। कीर्तनात्तस्य पापानि नाग्रमायान्यग्रेषतः॥ इति वचनान्मधुस्दननामकोत्तनं कुर्यात्। यदुलाहादिकं कर्मं यत्त्वया प्रेरितो हरे। करिष्यामि लदाज्ञायामिति विज्ञापनं मम ॥ साधु वासाधु वा कर्म यद् यदाचरितं सम। तसर्वे भगवन् विश्णो ग्टहाणाराधनं परम्॥ प्रात: प्रबोधितो विश्णो हृषीकेशेन यत्त्वया। यद् यत्कारयसीयान तत्करोमि तवाच्चया॥ तैलोक्यचैतन्यमयादिदेव, श्रीनाथ विश्लो भगवन् प्रसीद। प्रातः ससुखाय तव प्रियार्थं संसारयातामनुवर्त्तियथे॥ संसारयात्रामनुवर्त्तमानं तवाज्ञया श्रीनृहरीऽन्तरात्मन्।

38

#### गदाधरपद्वती

स्पर्जातिरस्तारक लिप्रमादभयानि मां नाभिभवन्तु भूमन्॥
जानामि धर्मां न च मे प्रवृत्तिजीनास्यधर्मां न च मे निवृत्तिः।
केनापि देवेन हृदिस्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करिष्ये॥
इति करिष्यमाणसर्वकर्मणां भगवसमर्पणम्।
दच्चः,—

प्रदोषपश्चिमी यामी वेदाभ्यासेन तौ नयेत्।

इति वाक्यादेदोऽभ्यसनीय:।

ब्राह्मे सुइत्तें बुध्येत धर्मायौँ चानुचिन्तयेत्।

चिन्तयेत् कायक्षेशांश्व वेदतत्त्वार्थमेव च॥

ब्राह्मे सुइत्तें रात्रेः पश्चिमो याम इति स्मृतिरत्नमालायाम्।

तथाचाङ्गिराः.—

ज्याय पश्चिमे यामे रावेराचम्य चोद्रकमित्यादि । रावे सुरीययामस्य मुह्नर्ती यस्तृतीयकः । स ब्राह्म इति विज्ञेयो विह्नितः संप्रबोधने ॥ इति अग्रक्तस्य पचान्तरम् । विश्रपुराणे,—

ब्राह्मे सुइत्तें खस्ये च मानसे मितमानृप । विश्वडियन्तयेडभीमधें तदविरोधिनम् ॥ श्रपौड्या तयोः कामम् । इति तव किञ्चिद्देराभ्यासस्यातु- ष्ठानार्थे धर्मार्थकामान् सोपायान् परस्पराविरोधेन विचिन्त्य वेदतत्त्वार्थस्य ब्रह्मणो ध्यानं कार्य्यस् । अतएव ब्रह्मणोऽयं ध्यानी-पयिक इति ब्राह्मसंज्ञा । निराकारध्यानाशक्तस्य विश्लोध्यानम् । शक्तेन योगाभ्यासोऽपि कार्यः ।

द्रज्याचारदमाहिंसाज्ञानस्वाध्यायक भीणाम्। श्रयं तु परमी धर्मी यद्योगेनात्मदर्भनम्॥ द्रति याज्ञवल्क्योक्तेः,—

सततं की त्रियन्तो मां यजन्तय दृढ़वताः। नमस्यन्तय मां भन्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ इति भगवदुक्तेः।

> यवासकीर्त्तनं पुंसां विलायनसनूत्तसम्। सैनेयाशिषपापानां धातूनासिव पावकः॥

दति विशापुराणोत्ते । तथा,—

म् ।

यान-

यसित्र्यस्तमिति याति नरकं स्वगीऽिष यचिन्तने।
विद्यो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽिष लोकोऽस्पकः।
सुतिं चेतिस यः स्थितो 'नु सुधियां पुंसां ददात्यन्वहम्।
किं चित्रं यदघं प्रयाति विलयं तत्राच्युते कौर्त्तिते॥
विश्वाधमीत्तरे.—

ध्यायन् कते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्स्य केमवम् ॥

<sup>(</sup>१) स्थितोऽमन्धियाम्।

#### गटाधरपदती

३६

विषाधकाँ,—

नाससंकीर्त्तनं विष्णोः चुत्रखिनितादिषु । यः करोति महाभाग तस्य तृष्यति केशवः ॥ कले दीषनिधे राजनस्ति होको महान् गुणः । कीर्त्तनादेव कष्णस्य सुक्तबन्धः परं विशेत्॥

विष्णुपुराणे,—

श्रवशेनापि यत्रान्ति कीर्त्तिते सर्वपातकै:।

पुमान् विमुच्चते सद्यः सिंहत्रस्तै मृगैरिव ॥

तिचच । सांकीत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा ।

वैकुण्डनामग्रहण्मग्रेषाघहरं विदुः॥

तेन भित्तस्यदातिरेकेणापि नामकी त्तनमात्नादेव पापच्यः।
यावज्जीवं प्रणवमयवा व्याहरेद्रीद्रीयं वा।
याजुर्वेद्यं वसितमयवा वारणस्यां विदध्यात्॥
त्यत्ना लज्जां किलक्षिमलच्छेदकानीरयेदा।
विण्णोनीमान्यनिशमसृतप्राप्तिरेषा चतुर्द्वा॥

द्रति, द्रियेदुचारयेत्। अत्र ॄनामकीर्त्तनस्य मुितहित्वं सत्त्वगुडिद्वारा ज्ञानीत्यादकलेन।

> चकायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्त्तयेत्। नाशीचं कोर्त्तने तस्य स पवित्रकरो ृैयत:॥

<sup>(</sup>१) चुधापस्विवतादिषु।

<sup>(</sup>२) वारायखाम्।

इति वचनात्। अशोचेऽपि नामकीर्त्तनम्। नारसिंहे,—

इति संकीर्तिते विष्णोर्नारके भिक्तिपूर्व्वकम्। नारको यातनाः सर्व्वास्तेषां, नष्टाश्च तत् चणात्॥ श्रत्यन्ताश्चीनां नारिकनामिष श्रिधकारः। यदा नृसिंहकत्ये,—

यदि स्यादश्चिस्तत्न स्मरेन्मन्तं न उचरेत्।

सनो हि सर्वजन्तृनां सर्वदैव श्रुचि स्मृतम्॥

लेपाद्यशौचे स्तकादौ चैवेति व्यवस्था। व्रतेन नाश्चिर्देविषपित्रनामानि नत्चरेदिति लेपाशौचिवषयम्। तथा च,

"सन्ध्याद्योनोऽश्चिनित्यमनर्द्यः सर्वक स्मैस्" दृत्युत्तदोषप्रसङ्गो

ऽपि नास्ति।

श्रीषधे चिन्तयेदिश्णुं भोजने च जनाईनम्।
श्रयने पद्मनाभञ्च मैथुने च प्रजापितम्॥
संथामे चिक्रिणं देवं प्रवासे च तिविक्रमम्।
नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे॥
दु:खप्ने स्मर गोविन्दं विपत्ती मधुस्दनम्।
कानने नरसिंहं तु पर्वते रघुनन्दनम्॥
जलमध्ये वराहं च पावके जलशायिनम्।
मायासु वामनं देवं सर्व्वकार्ये च माधवम्॥
दति षोड्श नामानि प्रातक्त्याय यः पठेत्।
सर्व्वकार्थमवाप्नोति विश्वालोकं स गर्क्कात॥

हेतुलं

#### गदाधरपदतो

२८

एवमादोनां तत्नालविधानादेव नागीचदोषः ।

तत्रास्ति कभाजं लोके वाचं मानसमेव च ।

न चीयते कली यत्तु गोविन्दनामकौर्त्तनात् ॥

सक्षदुचारयेद्यस्तु जगन्नाथिति हेलया ।

ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते नात्र संग्रयः ॥

जगन्नाथिति यनाम कौर्त्तियथन्ति ये नराः ।

श्रपराध्यतं तेषां चिम्थे नात्र संग्रयः ॥

एवमादीनि विषानामानि बहुकीर्त्तनीयानि तथा यो देवो यस्येष्टः स तन्नामकीर्त्तनमधिकीर्त्तनमि कुर्य्यात्। ब्राह्मे सुहर्त्ते बुध्येत स्मरेहेववरात्रषीनित्युक्तेः। तिहस्तरभयात्र लिख्यते।

तदेव नामकीर्त्तनकृपाणि स्नानसन्धाद्यधिकारसंपादना-नपेचणात् ग्रयनादुत्यानमात्रेण कर्त्तव्यानि। यानि तु स्तोत्र-कृपाणि जपकृपाणि वा ग्रातकृत्याय कर्त्तव्यत्वेन विहितान्धिं तानि स्नातोऽधिकारी भवति देवे पैत्रेय च कर्मणि। सन्धाहीनी-ऽग्रचिर्नित्यमित्यादिवाक्यात् सन्धोत्तरकार्थाणि।

ज्ञानानन्तरमात्रकर्तृत्वे तु लेपाशीचापनयनवस्त्रपरिवर्त्तनादि-व्यवधानस्यापि दोषत्वापत्तेः। न हि तादृशसन्दे हव्युदासाय पृष्ठ-सवनोयेन' यजेरित्रत्यादि, कालाशीचाद्यनादरेणानन्तर्यमाद्रियते।

trong to be were to struct size t

<sup>(</sup>१) सन्देइनिरांसाय प्रताइवनीयेन।

### अय प्रात:काले दर्भनीयादर्भनीयानि।

कात्यायनः,—

वो

त्ते

ना-

17-

पि

नो-

दि-

98-

वि॥

पापिष्ठं दुर्भगां मद्यं नग्नसुत्नृत्तनासिकस् । प्रातक्त्याय यः पश्चेत्तत्कलेक्पलचणम् ॥ स्रोतियं सुभगाङ्गाञ्च श्रग्निमग्नित्तं तथा। प्रातक्त्याय यः पश्चेदापद्भाः स प्रमुचते ॥ कत्त्यमुत्याय यो मत्यः संस्पृथेद्वां पृतं दिधि। सर्षपांच प्रयङ्गञ्च कत्साषात् स प्रमुचते ॥

प्रातक्षायेति वचनात् स्पर्धे उषिस स्नानाद्यनपेकेति केचित्। वस्ततसु स्नानादिशुदानन्तरं स्पर्धनम्। तथाचारस्य दर्शनात्।

एतदस्मित्यतामच क्षण्वच्त्यि गिडतमचापावकते नीतिरत्नाकरे निखितमनुसन्धेयम्। विष्णुपुराणे,—

> प्रभाते मैथुने होमे प्रसावे दन्तधावने। स्नानभोजनजप्येषु मौनं चैवाष्टकमीसु॥

कमोपियुक्तपठनीयवाकाव्यतिरिक्तमब्दानुचारणं मीनम्बदार्थः। मीनकालमाहाचार्यः,—

> सन्वयोरभयोर्जिये भोजने दन्तधावने । पित्रकार्ये च दैवे च तथा मूत्रपुरीषयोः॥ ततः कत्यं समुखाय कुर्यान्मैतं नरेखर । नैक्टियामिषुविचेपमतीत्याप्यधिकं भवः॥

# गदाधरपहती

30

मैत्रं विड्विसर्गः । मित्रोऽपाने समास्रित इति वाक्यात् । स्रत देशकालनियमः पुरुषार्थोऽपि नित्यकस्रीमध्यपाठात्, दुरितचय-फलकः न, परिसंख्यातदोषदुष्टलात् । स्रतएव देवलेन,—

सदैवोदक्षुखः प्रातः सायाक्ने दिचणासुखः । विण्मुत्रसुक्तेनित्यं सन्ध्यासु परिवर्जयेत्॥

द्रित सन्धाकाले निषेध: सार्थित। एवं चान्धकालेकरणे दोषभाव:। सन्धायामप्यावेगे कार्यम्। स्थानाचेव मलाश्चातादित ग्रव्दाग्रयाख्यस्थानच्युतस्थावेगकरखेनागीचापादकलात्।
नाग्रचि: चणमपि तिष्ठेदिति ग्रीचस्य विधेयलेनावेगे सित सन्धायामुल्मगस्य विहितलान निषेधविषयलम्। श्रापस्तम्बः दूरादवस्थाने मूत्रपुरीषे कुर्यात् दिच्णां दिग्रं गलेति ग्रेष:। श्रस्तमिते विहर्णाममारादवस्थाने मूत्रपुरीषे वर्जयेत्। श्राराहूरे।
मनु:,—

तिरस्त्रत्योचरिकाष्ठं पत्रं लोष्ट्रं त्यगानि च।
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुरिष्ठतः॥
विश्रुपुराणे त्रयज्ञीयैस्तृणैरित्यादि।

दिवा सन्धासु कर्सस्यब्रह्मसूत्र उदद्मुखः। कुर्यान्मृत्रपुरीषे च राती च दिस्णासुखः॥

हारीत:, — प्राणास्ये वेष्टियिला मूर्जानं ग्रीवायामासच्य दिच्णबाहुपार्खे कमण्डलुमाधायोत्समं क्यात्। प्राणास्यविष्टनं वस्तादिना। संख्यानवहवः यद्येकवस्त्रो यज्ञोपवीतं कर्षे दला, एतेनात उत्तरीयनियमः। मेहनोत्सर्गावुभी। वायुपुराग्ये,—

यमः,—

णे

T-

त

T-

ति

ष्ट्रनं

٩T,

श्रष्केस्तृ सैर्वा काष्ठे को पने वें सुद्देश वा। स्राप्तियोभी जने वीपि श्रन्त दीय वसुन्यराम्॥

प्रत्यझुखसु पूर्वाह्ने ग्रपराह्ने पराझुख:।
उदसुखसु मधाङ्गे निशायां दिचणासुख:॥
ग्रतेयं व्यवस्था।

देवलवचनात् तिसुइत्तांत्मकप्रातःसायंकालयोई चिणासुख-लम्। यमस्मृतेः तिसुइत्तां दूईं पूर्वाह्वचिटकादये प्रत्यङ्सुखलम्। पूर्वाह्वतिसुइर्ताधोघटिकादये प्राङ्सुखलम्। रात्रौ दचिणा-सुखलिमित्यादि।

याज्ञवल्काः,—

न प्रत्यम्यर्कगोसोसवायमः स्त्रीदिजन्मनः। एतेषासुलागीऽभिसुखवर्ज्यः। यसः, प्रतपस्थानसेव च।

मनु:,--

कायायामन्यकारे वा रात्रावहनि वा दिजः।
यथासुखसुखः कुर्य्याजाणवाधभयेषु च॥
न मूत्रं पिथ कुर्वीत न भस्मिन न गोत्रकी।
न फालक्षष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते॥
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन।
ससत्वेषु च गर्त्तेषु न च गच्छनिप स्थितः॥

## गटाधरपहती

३२

गमननिषेधात् प्रह्वस्थापि निषेधः, उपविष्ट एव कुर्य्यादित्यर्थः । न न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके । पुनः पर्वतमस्तकनिषेधो दोषातिश्रयार्थः,

देवलः,—

वापोक्पनदीगोष्ठचैत्याभः पिष्यभस्मस् । त्रामीकास्ये प्रमणाने वा विग्मूचं न समाचरेत् ॥ चैत्यो ग्रामप्रसिद्धो हचः, कास्यः कमनीयप्रदेशः ।

यमः,—

पत्नलानि तड़ागानि नदीप्रस्वणानि च।
न च गोसयभस्मानि फालकष्टं च वर्जयेत्॥
तुषाङ्गारकपालानि देवतायतनानि च।
राजमार्गश्मशानानि चेवाणि च खलानि च॥
उपरुद्धो न सेवेत छायां दृश्यं चतुष्यथम्।

दृश्यं शीभितम्।

उदकं चोदकान्तं च पत्थानं परिवर्जयेत्। वर्जयेत् वृच्चमूलानि चैत्यस्वभविलानि च॥ राजमार्गचतुष्ययनिषेधो दोषातिशयार्थः।

हारीत:,---

न चलरोपदारयोर्मू वपुरीषे कुर्यात्। न तीथें न शस्यपूर्णे न यज्ञभूमी यज्ञीयानां वृचाणामधस्तात्। तीथें जलावतरणमार्गः।

विश्व :, नीमेन शाइलोपजीव्यकायास ।

भावली हरितिस्विष्धी भूप्रदेशः, स्वां कायां प्रतीति भेषः।
नोषरे न पराग्रची तथा नाकाभे। त्राकाभे श्रष्टालिकादी।
यथाकाभः स्मृतो भीमस्तस्मान्नासंवते क्वचित्।
कुर्यान्मृतं पुरीषं वा न भुञ्जीत स्वपेन्न च॥
दिति वायुपुराणवचनादसंवतदेश एव श्राकाभः।
श्रापस्तस्वः,—

स्वाच न मेहेत, न सोपानको सूचपुरीष कुर्यात्, स्वां कायां प्रतीति शेष:।

विश्रापुराणे, — उत्सर्गे वै पुरीषस्य सूत्रस्य च विसर्जने ।

तिष्ठेनातिचिरात् तत्र न च किञ्चिदुदीरयेत् ॥

यसः, — न पश्येदात्मनः ग्रक्तत् ।

दृष्टा सूर्यं निरीचेत गामग्निं ब्राह्मणांस्तथा। एतच शीचानन्तरं,—

दृष्टेतानग्रचिनित्यमिद्धः प्राणानुपस्प्रभेत्।
गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु॥
इति अग्रचेः।

सूर्यादिदर्भने मनुना प्रायित्तस्योक्तत्वात्, कामतोऽधिक-प्रायित्तम्।

तैलाभ्यक्षेतया वान्ते मैथुने चुरकर्मणि।

सूत्रोचारं नरः कला पञ्चगव्येन गुडरित ॥
इति ग्रिष्टाः।

त्।

<sup>(</sup>१) भूभागः।

<sup>(</sup>२) चातिचिरम्।

गदाधरपदती ।

38

## शीचम्।

याच्चवल्काः,--

ग्टहीतिशिश्रयोत्याय सद्भिरभ्युदृतैर्जेतै: । गत्थलेपचयकरं शीचं कुर्यादतन्त्रित:॥

देवलः,--

त्रशीचात्रोत्स्जेच्हियं प्रसावीचारयी: खयम्। अन्यतोपविष्य शीचं कुर्यादित्यर्थः, शिश्वधारणं वासचस्तेनैव, धर्माविद्विणं इस्तमित्यायुक्तेः। चारीतः.— शाह

ন

परं

गुदं लोष्ट्रेण प्रमजीत श्रष्ककाष्ठेन वा।

श्रापस्तम्बः, श्रम्मानं लोष्ट्रमाद्रीषधीन् वनस्पतीन् दूर्वामाच्छिय

मूत्रपुरीषयोः शोधनं वर्जयेत्। गौतमेन, पर्णेन निघर्षणं निषिष्ठम्।

व्यासः, —श्रमश्लफलाङ्गारैकन्मृज्यान्नास्थिवर्ष्टिषा।

एवं ग्रष्मकाष्ठेन गुदमार्जनं, तदभावे, ग्रम्मग्र्लफलाङ्गारास्थि कुग्राद्रीषिधिवनस्पतिदूर्वालोष्ट्रव्यतिरिक्तेन द्रव्येण, तदभावे लोष्ट्रेण गुदमार्जनं।

लोष्ट्रस्य विचित्रनिषेधात् विकलाः ।

व्राह्मे, — उडुतोदकमादाय सित्तकां चैव वाग्यतः ।

उदङ्गुखो दिवा कुर्य्याद्राची चेइचिणामुखः ॥

प्राहरन् सित्तकां विप्रः कूलात्मसिकतात्तया ।

नाखुकष्टान वल्मीकान फालान च कर्दमात् ॥

न मार्गानीषराचैव गीचिणिष्टात्परस्य च ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

क्योदित्यव शीचिमत्यर्थः ।

विशापुराणे, —सदन्तर्जलात्तया,

भी चाविश्रष्टां भी चार्यं न दखात् लेपसभावाम्। अन्तःप्रार्णवपनां च हलोत्खातां च पार्थिव॥

शातातपः, — भ्रची देशे तु संग्राह्या गर्करास विवर्जिताः।

रत्ता गौरास्तया खेता सृत्तिकास्त्रिविधाः स्मृताः॥

न सदं नोदकं चापि निशायां न च गोमयं। न गोसूतं प्रदोषे च यह्हीयाद्द्रिमात्ररः॥

अशुडिशङ्घायां तु शिष्टाः,

अष्टाङ्गुलानि खानित्वा उद्वरेत्तु मृदं ततः। वामहस्तेनाधः शौचं कार्यम्।

तथाच शिष्टाः,—

नेव.

क्रदा

इम्।

स्थि

ते हेग

धर्मविद्विणं हस्तमधःशीचे न योजयेत्।
तयैव वामहस्तेन नाभेक् ह्वं न शोधयेत्॥
परं तु वालुकासयादिदेशे सर्वया सृत्तिकाऽसमावे शीचलीपापशी
गुणलोपेन मुख्यस्य चेति—

यसिन् देशे च यत्तीयं या भूमिर्या च सृत्तिकीत ।

मन्वाद्युत्त्यनुरोधाच यथाकथित् सृत्तिकामात्रं याह्यम् ।

मनुः,— एकालिङ्गे गुदे तिस्त्रस्तया वामकरे दश ।

उभयोः सप्त दातव्या सदः शुहिमभीषता ॥

<sup>(</sup>१) द्रति शेषः।

<sup>.(</sup>२) ज्यन्तः प्रागवपद्माम्।

ग्रङ्घ:, — तिस्रम् स्तिका देया क्रत्वा नखिवशोधनं।
दत्तः, — ग्रर्डप्रस्तिमाता तु प्रथमा स्तिका भवेत्।
दितीया च त्रतीया च तदर्डार्डप्रमाणतः॥
लिङ्गेऽप्यत समाख्याता चिपवी पूर्यते यया।
ग्राद्रीमलकमानेन स्टंगात्रविशोधनम्॥

द्ति शेषमृत्तिकापरिमाणं तावनातम्।
दत्तः, — न्यूनाधिकं न कर्त्तत्र्यं शीचं शुहिमभीपाता।
एतन्नेपापगम एव।

लेपानपगमे तु देवल:,--

यावत्साध्विति मन्येत तावत् श्रीचं विधीयते।
प्रमाणं शीचसङ्ग्राया न शिष्टैरनुमन्यते॥
एवमन्यान्यपि वचनानि समाधेयानि।

मूत्रगीचे दच:,—

एकालिक्ने तु सब्ये चिरुभयोर्मृहयं स्मृतम्।
मूचगौचं समाख्यातं शुक्रे तु हिगुणं स्मृतम्॥
सब्ये वामे चि:। उभयोर्चस्तयोः। श्रव पादयोरनुक्ताविष पूर्व्ववत्
तयं चयम्। एतावन्मूवोत्सर्गग्रीचप्रमाणानि। तदपेच्या श्रक्रोत्सर्भः
ग्रीचं हिगुणम्।

स्तः, -- एतत् शीचं ग्रहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्।
तिगुणं तु वनस्थानां यतीनां स्थाचतुर्गुणम्॥
दत्तः, -- यदुत्तं तु दिवाशीचमर्डं रात्री विधीयते।
श्रातुरस्य तदर्डं स्थात् तदर्डं तु पथि स्मृतम्॥

त्रातुरोऽत जलसंसर्गविद्धिणुरोगी, एतिहण्मृत्रोत्सर्गनिमत्तं, विण्मृत्वलेपे तु सञ्जलाभ्यां ग्रिडिः, न सङ्घानियमः । तथाच मनुः,--

विष्मूत्रोत्सगैग्रहार्थं सदार्थ्यादेयमर्थवत्।
देश्विनानां मलानाञ्च ग्रहिषु द्वादमस्विप॥
तथा,— वसाग्रक्रमसङ्ग्रज्जासूत्रविट्कर्णविट्-नखाः।
स्रेषाञ्चदूषिकास्त्रेदो द्वादग्रेते तृणां मलाः॥
पृष्णां क्रमेण चैतेषां ग्रहिक्ता मनीषिभिः।
सद्वारिणा तु पूर्वेषामितरेषां तु वारिणा॥

इति वाक्यात्समाचारः।

अन विशेष: यसेनोत्तः,--

मूते तिसः पादयोसु इस्तयोस्तिस एवच । सदः पञ्चदशामेध्ये इस्तादीनां विशेषतः॥ एतदास्नीयमूचादिस्पर्शशीचसुदाहृतम्रे।

देवल:,---

मर्ग-

देशकालं तथात्मानः द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपस्थिता मवस्थाच ज्ञात्वा शीचं प्रकल्पयेत्॥

<sup>(</sup>१) पादयोर्हे ग्टहीत्वा च।

<sup>(</sup>२) जलार्गकालादन्यत्र परकीये ते कथ्यते । परस्य भोणितस्पर्भेरतोविषमूत्रज्ञे तथा॥ चलार्णामपि वर्णानां द्वातिंथन्यून्तिकाः स्वृताः।

<sup>(</sup>३) उपपत्ति।

गढाधरपदती

३८

यिसान् देशे कतं शीचं वारिणा तत्तु शोधयत्। न शुडिस्तु भवेत्तस्य सृत्तिकां यो न शोधयेत्॥ ब्रह्मवैवर्त्ते,—

> न यावदुपनीयन्ते दिजाः श्र्द्रास्तयाङ्गनाः । गन्धलेपचयकारं तेषां शीचं विधीयते ॥

न सङ्घानियम दत्यर्थः।

विष्मूत्रोत्सर्गार्थस्य विष्टस्य तदकरणे वृद्धपराग्ररः,—
उपविष्य तु विष्मूतं कर्त्तुरस्तं न विन्दते।
स क्यादिईग्रीचं तु खस्य ग्रीचस्य सर्वदा॥
अत्रोड्तोदकासभवेऽनुड्तेनापि।

शिष्टाः, — कुर्यादनुष्टृतेनापि यदि निर्जन्तुकं जलम्।

वितस्तिमात्रं सन्यच्य कुर्यात् शौचं जलाशयात्॥
किचच, — अरितमात्रं सन्यच्य कुर्यादारिष्यनुष्टृते।

चिक्षाऽग्नावश्चिद्रव्यं तथैवास्थसि वा पुनः॥

मासमात्रं कुर्यादिति गुक्दोषाज्ञले शौचोदकपरिहाराय यतः कार्यः, स्रामयकमण्डलुसम्भविऽप्येतन्न कार्यः। हारीतः,--

तिमृभिः पादी प्रचाल्य गोमयेन सदा कमण्डलुं परिसृज्य पूर्व्ववदुपसृध्य यादित्यं सोममिनं वीचेत। प्रङ्वालिखिती,—

त्राचम्य र्र्णानं मनसा ध्यायेत्,-र्र्णानोऽत्र सर्वेशी विष्णुः स्मृत्वा विष्णुं सनातनिमिति वा।

#### श्राचारसार:।

35

वस्रवैवर्त्ते,--

य

g:

क्रांवा शीचिमिटं विष्री सुखं प्रचालयेत् सुधी:।

मिधातिथि:,-श्राकारिनिमित्तः,-कमण्डलुशब्दो न जातिनिमित्तः,

तेन सुवर्णरजततास्त्रादिनिमित्तकानां कमण्डलूनां तत्तज्ञातीयशुद्धिः कार्या, ब्राह्मोक्तेः, विश्युस्मरणं विश्मृतशुक्रशीचाङ्वं
नाचमनाङ्गं, सोमादिवीच्चणं यथासभ्यवं, इति शीचम्।

यथाचसनस्।

देवलः, शौचलचणिसित्या हुर्भृदक्षीगीसया दिभिः।

लिपे स्नेहे च गन्धे च व्यपक्षष्टे सुदूरतः।

पश्चादाचमनं वाणि शौचाधं वच्चते विधिः॥

गोसयेन शरीरोपघाते श्रुडिर्वाचा, एतेन श्राचमनान्तरमेव कर्मार्हतालचणं शौचं भवति।

देवलः, — प्रथमं प्राञ्चुखः स्थित्वा पादौ प्रचालयेत् शनैः।

उदञ्जुखो वा देवत्ये पैद्धके दिच्चणामुखः॥

देवकमाङ्गाचमनाङ्गपादप्रचालने प्राञ्चुखत्वमुदञ्चुखत्वं वा पित्राच-मनाङ्गं पादप्रचालने दिच्चणामुखतं वा। प्रत्यक्पादावनेजन-मिति श्रापदाखोयं श्राचमनार्थिक्रयमाण्व्यतिरिक्तविषयम्।

तथा, — दत्येवमद्भिराजानु प्रचाल्य चरणौ प्रथक्।

ईस्तौ चामणिबन्धाभ्यां पश्चादासीत संयतः।

शिखां बड्डा विसत्वाःदे निर्णिके वाससी शुभे॥

<sup>(</sup>१) प्राड्मखत्वं वा

## गदाधरपदती

तुणीं भूत्वा समाधाय नोत्तच्छन विलोकयन्।
उत्तच्छन् उत्तिष्ठन् विलोकयन् दिश इति ग्रङ्कस्मृते:।
न गच्छन्न शयानय न चलन्न परान् स्पृश्रन्।
न इसन् नैवमात्मानं न वीच्चयन् न लोकयन्॥
कम्पमानः मंस्र्नृ त्यात्मानं हृदयं वीच्चयन्ति स्वार्थे णिच्।
केशानीविमधःकायमस्पृशन् धरणीमपि।
त्रयातः प्रथमात्तीर्थाह्तिणात्तिः पिदित् समम्।
ग्रश्च्यमनवस्नावमवह्निजीन्वे वृद्दम्॥

प्रथमात्तीर्थाद्वाद्यादित्यर्थः।

80

दिस्ततीऽङ्गुष्ठमूलिन परिमृज्यात्ततो मुखम् ।
नाग्राङ्गुल्या न पृष्ठेवी परिमृज्यात् कथञ्चन ॥
ग्रापस्तम्बः,—

तिष्ठन् प्रह्वो वा नाचामेत्।

मरीचि,:--भुक्तासनस्थोऽप्याचामेत्रान्यकाले कदाचन । व्यास:,--शिरः प्रावृत्य कण्टं वा सुक्तकचणिखोऽपि वा । श्रुक्तला पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यश्रुचिभवेत् ॥ तथा विना यज्ञोपवीतेनेत्यादि ।

> सोपानोक्तो जलस्थो वा सुक्तकेशोऽपि वा नरः। उण्णोषवानाचामेदस्त्रेणावेस्य वा शिरः।

<sup>(</sup>१) न इसन् नैवाकलयद्वात्मानं न विलोकयन् । त्राकलयन् कम्ममानः ।

<sup>(</sup>२) कस्यमानः च्रात्मानस्।

<sup>(</sup>३) अवस्यिन्यवहुदम्।

#### आचारमारः।

88

गौतमः,--

वाग्यतो हृदयं स्प्रश्चंस्त्रियतुर्वाप त्राचमेत्। विश्वतुर्वेति भावश्चद्वापेच्या, हृदयगामिनी रपः। भविष्ये, —समी च चरणी कत्वा तथा बद्धशिखी नृप। घनाङ्गुलिकरं कत्वा एकाग्रः सुसमाहितः॥ नारसिंहे,—

दिचिणं तु करं क्षत्वा गोकणीक्षतिवत् पुनः।
निःपिवेदोचितं तोयमास्यं दिः परिमार्जयेत्॥
भरदाजः,—तोयं ग्रहोत्वा दिचिणेन तु,
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठे तु शेषेणाचमनं चरेत्।

दत्त:,--

संवत्याङ्गुष्ठमूलेन दि:प्रमृज्यात्ततो मुखम्। संयताभिस्त्रिभि: पूर्वमास्य' मेवमुपस्प्रभेत्॥

ग्रापस्तम्बः,—

निरोष्ठी परिम्रजेदित्येके। सक्तदुपस्प्रगिहित्यिके। दिच्चिन पाणिना सव्यं प्रोच्य पादी प्रिरश्चेन्द्रियाणि उपस्पृशेत्, पादी शिरश्च प्रोचयेदित्यन्वयः। सक्तदुपस्पृशेदोष्ठाविति सम्बन्धः। श्रोष्ठस्पर्शानन्तरं, दचः,—

श्रङ्ग प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम्। श्रङ्ग हानासिकाभ्यां तुच्छः श्रोते पुनः पुनः॥

<sup>(</sup>१) पूर्व्यमप एव।

## गदाधरपडती

नाभिं कनिष्ठाङ्गुष्ठाभ्यां हृदयं तु तलीन वै।

सर्वीक्षसु थिर: पश्चादाइ चाग्रेण संस्प्रित्॥

प्रदेशिनी, तर्जनी।

83

नाभिसार्भनानन्तरं व्यासः,-

पुनरपश्च संस्पृशित्, हृदयस्पर्शानन्तरं चालालभादुदकस्पर्शनम् । भविष्ये, —यद्गुमावुदकं वीर ससुत्सृजति मानवः।

वासुिकप्रसुखान्नागान् तेन प्रीणाति पार्धिव ॥ शिष्टाः, —तावन्नीपस्पृशेदिद्वान् यावत् सव्येन संस्पृशेत्।

मनुः, जास्चे रण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालसुपस्प्रभीत्॥ कायत्रदेशिकाभ्यां वा न पैचे रण कदाचन।

कायवैदेशिकाभ्यां विति उत्तरं, ब्राह्मातीर्थे ब्रणादिदीषसत्ते बीध्यम्।

त्रपः पाणिनखस्षष्टाः पिवेदाचामित दिजः ।
सुरापानेन तत्तुत्वमित्वेवस्विरव्रवीत् ॥
दित वचनाव्रखस्पर्पपिहारः कार्यः, वहच्छक्वोक्तेन्द्रियस्पर्पनं
नास्मदेशे ब्राद्रियते। कमण्डलुस्पर्भनं सोमतीर्धनित हारीतवचनाः
दुडृतोदकेन कमण्डलोर्गृहीतेनाचमने सोमतीर्थाख्येन करमध्येन,
कमण्डलुस्वद्य संस्थानवचन दत्युक्तं, तेन तास्वपात्रादिभ्योऽिष
यहणे तथा मन्तव्यम्।

व

अतएव स्मृतिः,—

कांस्येनायसपाचेण त्रपुसीसकपित्ततैः। श्राचान्तः शतक्षत्वोऽपि मैव श्रव्धिमवाप्नुयात्॥ कांस्यादिपाताणामाकारेण कमण्डलुत्वेन प्रसङ्गे निषेध:। अन्यथा प्रसङ्गाभावात्।

श्राचामेदित्यनुवत्ती ग्रङ्ग लिखिती, — उद्दृतपरिपूताभिरिइर-वेचिताभि'रवृद्दाभि: श्रूद्राश्रचेकपाख्यावर्जिताभिनीचामेत्, परिपूताभिरिति श्रपद्रव्यनिरासेन, श्रवेचिताभिरिति दिवा। रात्री तु यम:, — राचाववेचिते नैव श्रुडिरुक्ता मनीविभि:! श्रापस्तस्व:, —

सूमिगतास्वप्साचम्य प्रयतो भवति। प्रयत श्राचामेत्। एतेन स्वयमहृतेन श्राचमनं न शुडिहेतु:।

विशिष्ठः, — तस्मादुदकपाणिभ्यां परिसृज्य कमण्डलुं।

क्तवा चावश्यकार्थ्याणि श्राचामेत् प्रयतस्ततः ॥ पर्य्यग्निकरणं द्योतन्मनुराह प्रजापतिः ।

ततः कमण्डलोः। श्रापस्तम्बः, —न वर्षधाराखाचमेत्, तथा प्रदरोदके, तप्ताभिश्वाकारणात् प्रदरः स्वयं दीर्णो भूभागः, श्रकार-णात् व्याधिव्यतिरेकेण।

त्रातुराणां स एवा ह,-

1 त्त्वे

र्धानं

ना

येन,

sfu

उदकेनातुराणान्तु तथोणोनोण्णपायिनाम्। विशिष्ठः,—

प्रदरादिप श्रापस्तदर्पणसम्बन्धाः स्युने वर्णरसदुष्टा याः स्युरश्रभागमाः।

<sup>(</sup>१) रनिधित्रतासिरबहुदाभिः।

बीधायनः, पादप्रचालनोच्छेषेण नाचामित्, यदाचामित् भूमी स्नावियताचामित्,

भापस्तबः,-

नाग्नुग्रदक्तभेषिण हथा कभीषिण कुर्यात्। याचामेदा पाणि-संज्ञुक्षोदकेन नाचामेत्, यग्निपर्युचणार्थीपात्तजलभेषिण। याज्ञवल्काः,—

> हलग्छतानुगाभिस्तु यथासङ्घं दिजातयः। श्रध्येरंस्त्री च श्रद्रश्च सक्तत्-सृष्टाभिरन्ततः॥ श्रन्तत इति श्रोष्ठप्रान्ते।

हत्पादानां परिमाणमाचीयनाः,-माषमज्जनमात्रा हृदयङ्गमा भवतीति।

ब्राह्मे,—स्तीय्र्राधिकारे,-चालनाच करोष्ठयी:।
य्र्राधिकारे गीतमः,--य्राचमनार्थे पादप्रचालनमेवैके।
देवलः,— रेतोसूत्रयक्षन्योचे भोजनिऽध्वपरिश्रमे।

शौचमेवं विधं प्रोक्तमित्त चान्यत वर्तते॥
शौचमनाचमनं, उक्तैतत्पञ्चकातिरिक्तानिमित्ते किञ्चिदङ्गरितः
मप्याचमनं सगुणं भवति, केवलं शिरःकग्छपावरणमुक्तकच्चित्रः
सयज्ञोपवीतत्वपादशौचानामावश्यकत्वं, उक्तपञ्चनिमित्ते सर्वोङ्गाः
दरः। श्रन्यत्र शक्तौ रात्रामिष एतद्वचनात् किञ्चिदङ्गरिह्तानुष्ठाने
प्रयवैगुख्यम्।

श्रवाचमननिमित्तानि । श्राचमनं तिविधं श्रद्धार्थं नैमित्तिकापरसंज्ञं पुरुषार्थं कर्माङ्गं चेति

#### याचारसार:।

84

मी

णि-

न्मा

हत.

ग्रख-

ह्या-स्टान

ति

ब्राह्मे, — चुते स्रेषपरित्यारी धीते वा भव्ति सित । अववर्षास्य संलापे स्वप्ने वा दन्तधावने ॥ आचस्य प्रयतो भूला ततः शुडी भवेत्ररः। धीते पीते ।

त्रववर्षः चार्ष्डालादिः।

हारोतः, रथ्यामाक्रस्य क्षतसूत्रपूरीषोभोच्यन् वा पाणिपादं प्रचाच्य वाचाभेत्।

पैठौनिसः, उच्छिष्टरेतो सृतस्पर्भे उत्सृज्याचस्य प्रयतो भवति,

तिः प्रचाल्य च तं देशं, तं देशं उच्छिष्टादिलिप्तम्।
बौधायनः,—नोवीं विश्वंस्य परिधायोपस्पृशेत्।
वायुपुराणे, निष्ठीविते तयाऽभ्यङ्गे तथा पादावसेचने।
उच्छिष्टस्य च सन्धाषादश्च्यप्रयतस्य वा।
सन्देहेषु च सर्वेषु शाखां सुक्ता तथैव च॥
विना यज्ञोपवीतेन नित्यसेवसुपस्पृशेत्।
सन्देहे श्राचमनं कृतं न वा, श्राचमननिमित्तं न वेति च।
तथा,— उच्छिष्टस्य च संस्पर्शे दर्शने वान्त्यवासिनाम्।
मनुः,— अध्येष्यमाण्याचमेत्।

त्रापस्तम्बः, ग्यावातपर्यन्तावोष्ठी उपसृष्य। ग्यावातपर्य-न्तावलोमकी,

यमः, - उत्तीर्थादकमाचम्य अवतीर्थ उपसृशेत्। उत्तीर्थं जलानिष्त्रम्य, अवतीर्थं जले प्रविश्व, नीत्तरेदनुपसृश्य, उत्तरेत् सन्तरेत्। 8€

## गदाधरपदती

देवलः, — यदमाः शौचनिर्मुतं चितिं प्राप्य विनश्वति ।

प्रचाल्याश्वितितं च स्पृष्टा चैव विश्वद्वाति ॥

शौचनिर्मुतं शौचस्थानादन्यत्र गतम् ।

सस्बत्तः, — चर्मारं रजकं वेणं धीवरं नटमेव च ।

एतान् स्पृष्टा नरो मोहादाचामेत् प्रयतोऽपि सन् ॥

श्रापस्तस्बः, —

सिंहाणिकाद्यालको लोहितस्य किशानामग्नेगवां ब्राह्मणस्य स्त्रियाश्वालको महापयं गलाऽमध्यं चोपस्प्रस्थापयतञ्च मनुष्यं नीविं च परिधायोपस्प्रित् ब्राट्टें वा शकदोषिं भूमिं वा, श्रमध्यं चतुर्विधम्।

देवनः, — टूषितं वर्ज्ञितं दुष्टं कम्मनचिति लिङ्गिनाम् ।

चतुर्विधममिध्यं स्थात् सर्व्वं व्याख्यायते पुनः ॥

ग्रच्यायग्रिवसंस्पृष्ठं द्रव्यं दूषितमुच्यते ।

ग्रमच्याभोज्यापेयानि वर्जितानि प्रचचते ॥

त्यत्ताः पतितचाण्डाला ग्रामकुकुटस्करी ।

स्वा च नित्यं विवर्ज्याः स्युः षडेते धर्मतः समाः ॥

सत्रणः स्तिका स्तीमत्तोन्मत्तरजस्रलाः ।

सत्रवस्युरग्रद्वय वर्ज्यायाष्ट स्वकालतः ॥

नेतायुविपृषः केगा निरस्तं नखलोम च ।

ग्रार्द्रचर्मास्रगित्येतत्-दुष्टमाहुर्मनीषिणः ॥

श्

<sup>(</sup>१) वर्जितानी इ वच्यते।

#### याचारसार:।

80

मानुषास्यि ग्रवं विष्ठारेतोमूत्रात्तेवानि च।
कुण्पः पूर्यमित्येतत् कश्मलं समुदाह्नतम् ॥
दूषिते प्रोचणेनापि ग्रुडिक्ता विधानतः।
दुष्टे मार्ज्जनसंस्कारै: कश्मले सर्व्वया भवेत्॥

लेपापकर्षणादिभिः। यथोक्त ग्रुहेः पूर्वं संस्पर्भनमाचमनिमित्तं सत्रणोऽत कुष्ठभगन्दरादिरोगयुक्तः। न चतत्रणादियुक्तः इति वह्नवः। स्ती प्रसवकारियत्ती। मत्तो मादकभच्चणेन। उन्मत्तः उन्मादरोगी, स्तबन्धुर्मृतकाशीची। एषां यथोक्त ग्रुहेः पूर्वं स्पर्भनमाचमनिमित्तम्।

दन्तलग्नाधिकारे देवलः,—

न तत्र बहुम: कुर्योद्यत्नसुदरणे पुन: । भवेदभीचमत्यधं त्रणविधादव्रणे कृते ॥ रुधिरस्य सुखप्रविधे अत्यन्ताशीचात्।

देवल:,--

स्य

विं

ोध्यं

ततः गरीरश्रोतेभ्योमलनिस्यन्दिबस्रवात्। श्रवादीनां प्रवेशाच स्थादश्रुडिविग्रेषतः॥

तथा,-

शीचलचणिमत्याइर्मुदक्शोगोमयादिभिः। लेपस्नेहे च गन्धे च व्यपक्षष्टे सुदूरतः॥ पश्चादाचमनं चेति शीचार्थं कथ्यते विधिः।

गरीर यो ने भ्यः गरीर कि द्रेभ्यः, मले दादणविधं पूर्वीतम्, नि: स्यन्दोलालादिः, तयो विस्तवः स्थाना चलनम्, अत्रादीनां

## गटाधरपडती

35

प्रविशो मुखदारा, तेन भोजनादावश्रिष्ठिराचमनेनोपोद्यते, तत्र श्रुष्ठार्थाचमननिमित्तानि स्वीयविष्मूत्ररेतसामुक्षर्भस्पर्भनञ्च। श्रशीचजलतदार्द्रभूस्पर्भनं, चतुर्विधामध्यस्पर्भनम्। निर्लोमोष्ठादि-देशस्पर्भनम्, उच्छिष्टजाह्मणस्पर्भनम्, बुष्डिपूर्व्वकातिचुद्रनि:स्नेह-मानुषास्थिस्पर्भनम्।

प

पुर

एं

सा

वा

रि

तथ

चाण्डालादिस्पष्टस्यानुिं पूर्व्वकस्पर्धनम्, श्रमध्यलिप्तप्रदेशस्य विःप्रचालनपूर्व्वकम्, श्राचमननिमित्तम्, श्रस्थिसञ्चयनोिं रोदनम्,
जलाशयप्रविशोत्तरणे भुक्तमात्रवमनम्, चण्डालोदक्यासूतकीपिततश्वतत्स्प्रष्टदर्शनम्, रव्याकदेशस्पर्शनम्, परकीयद्वादश्विधमलस्पर्शनम्, भासकाकवलाकावानरमार्जारखरोष्ट्रस्वस्करकृष्ठवराइचेलनिर्णेजकरजकचर्भकृत्व्याधकवर्त्ततेलकृत्सुराविक्रयिनटनपुंसकविध्यानां स्पर्शनम्।

नाभेक् ईं करी मुक्ता यदक्र मुपहन्यते। तत्र स्नानमधस्तात्तु चालनेनैव ग्रध्यति, इति, वचनादुत्तमाह्रे स्नानमधिकम्।

एवं च, एभिर्यदङ्गसंस्पृष्टं शिरोवर्जं दिजातिषु।
इत्यत्र शिरःपदं नाभ्यूईभागपरमेव। तथाचमनं कृतं न विति
सन्देहः, श्राचमननिमित्तं न विति सन्देह्य, एतानि शुद्धरार्थाचमन
निमित्तानि।

<sup>(</sup>१) चुतं, स्नेम्मत्यागः, भोजनपाने, चग्डालाहिभाषग्यभिष्याभाषग्पर्षभाषण् निद्रा दन्तपावनवस्त्रपरिवर्त्तनरय्याक्रमणानि। द्वादग्रमलानां खस्यानात्पच्यवनम् मानुषेतरनिःस्ते हपञ्चनखास्यिस्पर्भनम् । पञ्चनखास्यस्तेहस्पर्भनम् ।

श्रय पुरुषार्थाचमननिमित्तानि, श्रमकतिवक्तत्रवासः, ब्राह्मण-स्पर्यनम्, श्रम्निस्पर्यनम्, गोस्पर्धनम्, लोष्ट्रादिरहितस्य हस्तस्य दिचणं प्रत्युद्यमः, पादचालनं, प्रिखावन्धनं, नीविश्वंसनं, वस्त-परिधानं, यन्नोपवीतविहःकरणं, स्नानं, भोजनारशः।

उच्छिष्टदोषरचिततास्वृलादिभचणं, श्रयनारभः, श्रमशानाक्रमणं, श्रथङ्गः,
श्रमशानाक्रमणं, श्रथङ्गस्याश्रचिकरत्वे मानाभावादेवाचामनं
पुरुषार्थः। श्रमशानाक्रमणं नाश्रिष्ठकरम्।
महाभारते,—

न च मेध्यतरं किञ्चित् समग्रानादिह विद्यते। इति। एतेषु निमित्तेष्वाचमनस्योपात्तदुरितच्चयः फलम्। क्रियाङ्गाचमनं सामान्यतः।

क्रियाच कुरुते मोहादनाचम्येह नास्तिकः। इति, वायुपुराणोत्तं, विशेषतच, प्राणस्यायमनं क्राला ग्राचमेत् प्रयती-ऽपि सन्नित्यादौ सन्धान्तर्गतप्राणायामस्य निमित्तलम्।

तत्त्वसारसंहितायाम्,-

a

दे-

ह-

ਕ:-

म्,

ਜਿ-

म-

· 5

नंट-

गङ्गे

विति

सन

াঘৰ্য

ान स

अर्चियता महेशानमनाचम्य क्रियान्तरम्। कुर्ळन् किल्लिषमाप्नोति सत्यमीखरभाषितम्॥ तथा,—

> यादित्यच गणाध्यचं चेत्रपालच पार्व्वतीम्। याराध्याचमनं कार्थः सुधिया कभैसिद्वये॥

40

#### गदाधरपडतो

# लङ्घित्वा च निक्माल्यमेतेषां तिदशाधिप। सद्य श्राचमनं कार्य्यं कक्मान्तरविश्रद्धये॥ दत्यादी कक्माङ्गाचमनम्।

तथा,-

याचे पिण्डदानादी कर्माङ्गमाचमनम्। यतएव पैत्रको दिच्छा-सुख इति पादप्रचालने दिङ्मुखनियम उक्तः। शुड्रार्थाचमनमेव कर्म्याङ्गंन पृथक्षमाङ्गमाचमनम्।

#### अय दिराचमननिमित्तानि।

याज्ञवल्काः--

स्रात्वा पीत्वा चुर्ते सुप्ते शक्ते रथ्योपसपेणे। श्राचान्तः पुनराचस्य वासोऽन्यत् परिधाय च॥

श्रापस्तम्बः । भोच्यमाणस्तु प्रयतोऽपि दिराचामेत् । दिः परिमार्जन-परिम्जेत् । सक्तदुपस्प्रभेत् । भोजनपूर्वाचमने दिः परिमार्जन-नियमः । श्रन्यत्न दिस्तिर्वा । श्रोष्ठस्पर्भनमातं सक्तत् । श्रन्यत्न सक्तिर्वा । कल्लिकासम्बासरप्याचलरम्भणानाक्रान्तेष्वाचानः पुनराचामेत् । कल्लिलं कठिनं, श्लेषा, म्बासोव्यायामादिकाले विक्ततः, चलरं भूतादीनां बलिदानस्थानम् ।

शङ्कालिखिती, मृतपुरीषष्ठीवनादिषु श्रुक्तवाक्याभिधाने पुन रूपस्पृथेत्। श्रुक्तं परुषं श्रादिपदं श्रुक्तोत्सर्भस्थाप्युपलचणम्। दिराचमनाधिकारे वशिष्ठः, श्रोष्ठी संस्पृथ्य च तथा यत स्था तामलोमकी, सानं पानं चुतं स्वापः। भोजनान्तः, रथ्योपसप्पी पः

वा

शुः का

वा

ऋ

भूर

आ

तद्व

वस्तपरिधापनं, भोजनारभः, कठिनश्चषात्यागः, कासः, विकत-खासः, चत्वराक्रमणं, श्मग्रानाक्रमणं सूत्रपुरीषोत्सर्गः, ष्ठीवनं, परुषवाक्याभिधानं, ग्रकोत्सर्गः, इत्यष्टादश्विराचमननिमित्तानि। ग्रह्मार्थे नैमित्तिके च यथासभावं, दिराचमनेऽपि सक्तदेवेन्द्रियस्पर्भनं कार्थे न दिः। दिराचमनेऽपि सर्वीपेतत्वादिविचारः पूर्व्ववत्।

अयाचमनानुकलाः, आपस्तस्यः, खंद्रे 'सर्वयौ सिंहाणिकास्ता-वालक्षे लोहितस्य केणानां अग्नेगवां ब्राह्मणस्य स्त्रियाश्वालको महांपयं गलाऽमध्यं चोपस्प्रश्याप्रयतमानुषम्। नीवीं च परिधाय अप उपस्प्रशित्।

श्रार्द्धं वा सक्ततोषधिं भूमिं वा उक्तनिमित्तेष्वाचमनासम्भवे श्रार्द्रगोमयस्पर्धनम्। तदभावे श्रार्द्रहणस्पर्धनम्। तदसम्भवे भूस्पर्धनम्।

पराश्रर:,-

णा-

मेव

दि:

न-

घव

न्तं:

ाले

पुन

म्।

या

I

च्चते निष्टीवने चैव दन्तिश्वष्टे तथा नृते।

पिततानाच्च सन्भाषे दिचिणं अवणं स्पृणित्॥

प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा।

विप्रस्य दिचिणे कर्णे सन्तीति मनुरब्रवीत्॥

आदित्योवरुणः सोमोवायुरग्निस्तथैव च।

विप्रस्य दिचिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः॥

तद्दाक्यभेषात् सर्वेताचमननिमित्ते दिचणकर्णस्पर्यनमनुकत्यः।

<sup>(</sup>१) चनयौ।

एषु च निमित्तेषु अवश्यमनुकल्प इति वाक्यान्तरेण च आचयन-स्यैष्वेव विधानात्। दन्तिश्चष्टे चाचमनविध्यभावात् कर्णस्पर्यनं मुख्यम्।

मार्कग्डियपुराणे,-

जुला निष्ठीव्य वासय परिधायाचमेत् बुधः।
कुर्व्यादाचमनं स्पर्भं मोपृष्ठस्याकदर्भनम्॥
कुर्व्वीतालक्भनं वापि दिचण्यवणस्य तु।
अविद्यमाने पूर्वीकेकत्तरप्राप्तिरिष्यते॥

ज्ञुत्निष्ठीवनवस्तपरिधानेषु प्रथमकत्य ग्राचमनं, तदसस्भवे गोपृष्ठसार्थनम्। तस्याप्यसभवे स्थ्यदर्भनम्। तदसस्भवेऽपि दिन्तिणकर्णसार्थनम्।

चुते निष्ठीवने सप्ते परिधानेऽश्रुपातने ।

कर्मास्य एषु नाचामेद्यचिणं श्रवणं स्पृत्रेत् ॥

इति रत्नाकरिलिखितवाक्यात् कर्मभध्ये एषु कर्णस्पर्धनं सुख्यः कलाः

सात्यन्तरे,—

गङ्गा वै दिन्तिणे कर्णे नासिकायां इताणनः ।
उभाविष च स्पष्टियौ तत्त्रणादेव ग्रह्मति ॥
एतद्क्रानिमित्तादन्यत्राचमनानुकल्परूपम् ।

श्रयाचमनापवादः।

अत्राङ्गिरसी, मधुपर्के च सीमे च अपु प्राणा हतिषु च । नोच्छिष्टसु भवेदिप्री यथातेर्व्वचनं तथा ॥

#### आचारसार: )

4 ३

अवाष्स्रिति प्राणाइतिसाहचर्यादापोशानपरमिति लच्मीधरः। तदन्यजलपाने लाचमनम्।

ग्रातातप:,--

ऽपि

ल्य:

दन्तलमें फले मूले भच्चसेहे तथैव च।
तास्त्र्ले चेचुदग्डे च नोच्छिष्टो भवति दिजः॥
फले मुखग्रदार्थे कटुतिक्तकषायादी, अत्र ग्रदार्थमाचमनं नास्ति।
नैमित्तिकं स्थादेव। अतएव भट्टाः, परसृष्टतास्त्र्लभचणं
तदवसानें। नाचमनं च दुराचार द्रत्याहः।

गौतमः, दन्तस्तिष्टे दन्तधावनादन्यच जिह्वाभिर्मार्थनात् प्राक् चुतिरित्येके। चुतेरास्यास्त्राववत् निगिरन्नेव तच्छुचिः। अन्यत्र जिह्वामर्थनात् यावजिह्वया दन्तेभ्यो तत्भेदोनोपलभ्यते इत्यर्थः।

सत्यजिह्वाभिमर्षणे यावन चवते तावच्छुचिरित्येके मन्यन्ते। चुतेरास्यास्त्राववत् नानावत् निगिरन्नेव तच्छुचि:।

त्राचान्तस्य यदविश्राचितं मुखे दन्तलम्मातिरिक्तमपि तदपि निगिरत्नेव श्रुचिरित्यर्थः।

पैठीनसिः, भूमिगता विन्दवः परासृष्टाः पूताः, विप्रुषः श्रुडाः, विरोमिक्तिनेष्वाचामेत् । विन्दवः श्राचमनविन्दवः, परासृष्टाः

<sup>(</sup>१) तदवसानानाचसनस्।

<sup>(</sup>२) देवलः—भोजने दन्तलग्नानि निर्कृत्याचमनं चरेत्। दन्तलग्नमसं हार्ये लेपं मन्येत दन्तवत्।

विश्वः, न इस्युगतोनेषः अयुचिरित्यर्थः। यञ्चायनमुखे आचानस्थाव-विष्टं निगिरनेव तच्छ्चिः।

## गदाधरपदती

48

स्पृष्टाः, पूताः न प्रत्ययहितवः, श्रङ्गपतिता श्रिप रोमदयार्द्रभाव-मापादयितुं समर्था एवाचमननिमित्तं भवति ।

याज्ञवल्काः,—

मुखजा विषुषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः।

श्मश्च चास्यगतं दन्तश्चिष्टं त्यक्ता ततः श्रचिः॥

मुखविषुषः श्लेषविन्दवः, श्मश्च चास्यप्रविष्टमुच्छिष्टं न करोति,

दन्तमकं चान्नादिकं स्वयमेव च्युतं त्यक्ता श्रुचिभैवति, श्रच्युतं

तहन्तसमं तथाच पूर्वोक्तनिगिरणमनेन विकल्पात इति

विज्ञानेखरः।

मनु:,--

सृग्रन्ति विन्दवः पादौ य ग्राचामयतः परान्।
भूमिगास्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतोभवेत्॥
ग्रन्याचमनार्थं जलं ददतोयेऽस्वुविन्दवः पादौ सृग्रन्ति ते ग्रुडभूगतेनास्वुना तुल्या इति क्र्झुकभटः। विस्तरस्तु ग्रस्मलृते
ग्रुडिसारे च द्रष्टव्यः।

वृहस्पति:,--

प्रचरत्रत्रपानेषु यदोच्छिष्टमुपस्मृभेत्।
भूमौ निधाय तद्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः॥
प्रराखेऽनुदने रातौ चौरव्याघ्राकुले पिय।
काला मृत्रपुरीषे तु द्रव्यहस्तो न दूष्यति॥
गौचं तु प्रथमं कुर्यात् पादौ प्रचालयेत्ततः।
उपस्थ्य तदभ्युच्य यहीतं ग्रुचितामियात्॥

#### याचारसार:।

44

मनुः, — उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन । श्रनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः श्रचितामियात् ॥ एतदन्रव्यञ्जनादिव्यतिरिक्तद्रव्यविशेषमिति विश्वरूपः। द्रव्या-चमनप्रकरणम् ।

श्रय दन्तधावनम्।

नरसिंहपुराणे,--

सुखे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः।
तस्माच्छुष्कमयाईं वा भच्चयेत् दन्तधावनम् ॥
खदिरस्र कदम्बस्र करज्जस्र वटस्तथा।
तिन्तिड़ीवेग्रुपृष्ठञ्च श्राम्मनिम्बौ तथैव च॥
श्रपामार्गस्र विल्वस्र श्रकंसोदुस्वरस्तथा।

नारदः,—

एते प्रयस्ताः कथिता दन्तधावनकर्माणि ॥
दन्तकाष्ठस्य वच्चामि समासेन प्रयस्तताम् ।
ग्राम्नपलाणविल्वानामपामार्गणिरीषयोः ।
वदरस्य कदम्बस्य करवीरकरज्जयोः ॥
सर्व्वे कण्टिकनः पुष्याः चीरिण्य यमस्विनः ।
कटुतिक्रकषायाद्या धनारीग्यसुखप्रदाः ॥
श्रष्टाङ्गलेन मानेन तल्प्रमाणिमहोच्चते ।
प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्तान् विशोधयेत् ॥
अत्र भच्चयेदिति भच्णधर्म्पप्राप्तप्रधं तेनाद्यन्तयोर्द्धिराचमनम् ।
श्राचमनस्य भोजनाङ्गलं भोजनप्रकरणलेख्यम् ।

## गदाधरपदती

4 ६

कात्यायनः,—

नारदायुक्तवार्चेयमष्टाङ्गुलमपाटितम्।
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्थात्तदग्रेण प्रधापयेत्॥
उत्थाय नेने प्रचाल्य ग्रिचिर्मूत्वा समाहितः।
परिजप्य च मन्त्रेण भच्चयेद्दन्तधावनम्॥
ग्रायुर्वलं यशोवर्चेः प्रजापग्रवस्नि च।
ब्रह्मप्रज्ञां च मेधाञ्च तन्नो धेहि वनस्पते॥
दृति काष्ठाभिमन्त्रणम्।

विषाु:,—

न दिच्णापराश्रासुखः । उद्युखः प्राद्धुखो वा वटाश्रनार्कखिदर-करन्त्र-करवीरसर्जारि-मेदापामार्गमालतीककुभ विल्वानान्यतमं कषायं कटुतिक्तं वा कनीनिकास्थीत्यं सकूचें द्वादशाङ्गुलं, प्रातर्भुक्ता च यतवाक् भन्चयेद्दन्तधावनम् ।

हारीतः,—

काले पालाशकोविदारश्चेषातकित्वकशाकवित्तर्गुग्होशिखण्डी-वेणुवर्जं प्रत्रमासकवदरीकरञ्जशस्यशनकानीत्येके। दिध्य-हरितक्यास्वकर्णशालाशनकानीत्यपरे। विव्यखिदरास्त्रपालाश-शिरीषापामार्गाणांमन्यतममनार्द्रम्। नातिशुष्कं नातिस्पूर्ल-मपोयिताग्रं त्रनोष्ठग्रस्युद्धुखो वा वाग्यत श्रासीनोदन्तकाष्ठं भत्तयेत्। काले उषःकाले तिव्यकः विव्यकः। शाकवित्र

<sup>(</sup>१) वक्तज्रक्तिन्दानामन्यतमम्।

गागवन इति प्रसिद्धः । ग्रिखण्डी मयूर्गिखा । दिधित्यः कपित्यः, एके अपरे, इत्युभयवापि वर्जियित्वेति ग्रेषः, पालागः आस्त्रातक-वचः, आईं सद्यच्छिनं ततोऽन्यदनाईं अपोधिताग्रमीषचूर्णिता-ग्रम्, अनोष्ठग्रस्थि, दन्तधावनकाले श्रोष्ठसमीपग्रस्थिरिहतम् । विष्णुः, न पलाग्रं दन्तधावनं स्थात् ।

> न स्रेषातकारिष्टविभीतकथवधन्यनवर्ज्जितम्। न कोविदारग्रमीपीलुपिप्पलेङ्गुदगुग्गुलुः॥ न वन्धुकनिर्गुग्ङीग्रियुतिल्यतिन्दुकः।

न पारिभद्राव्तिकामोचकशात्मलीषणवर्ज्यम्, मधुरं नाद्वं नोर्ड्ड-शुष्कं न शुषिरं न पूतिगत्धं, न पिच्छिलं, दन्तकाष्ठं, भच्चये दित्यर्थः । धन्यनः, धमनः, पीलुः, गुड़फलं, पारिभदः, पालध्या-इति प्रसिद्धः । सम्यन्तरे,—

सं

डी-

ख-

श्-

्ल-

गर्ड

न्त्रं

गुवाकताल हिंतालास्तया ताली च केतकी।

खर्जूरं नारिकेलं च सप्तेते त्रण्राजकाः॥

त्रण्राजपलाग्रेश्व न कुर्य्याद्दन्तधावनम्।

दष्टकालोष्ट्रपाषाणैनेखैरङ्गुलिभिस्तया॥

सुक्ता चानाभिकाङ्गुष्ठी वर्ज्ययेद्दन्तधावनम्।

यत ये चीरकण्टिकितिक्तकटुकषाया ग्रिपि निषिद्वास्तेषां विहितनिषेधे विकल्पापत्तेः पर्युदासात्रितिनिधित्वेनाप्युपादानम्।

ग्रासनं ग्रयनं यानं पादुके दन्तधावनम्।

वर्ज्ययेद्वृतिकामस्त पालाग्रं नित्यमात्मवान्॥ द्रति—

## गदाधरपदती

4ू ८

वाक्यालषायचीरिणोऽष्यस्य न प्रतिनिधिलमिष ।

महाभारते, —प्रचाल्य इस्तौ पादौ च मुखच्च सुसमाहितः ।

दिच्यां वाहुमुहृत्य कला जान्वन्तरालतः ॥

चीरिणोव्चचगुल्यादा भचयेद्दन्तधावनम् ।

त्याच्यं सपत्रमज्ञातमूई्यण्डं च पाटितम् ॥

त्विवहीनं यत्यिमुखं तथा पालाणिशंप्रपम् ।

ऋजुं वितस्तिमातं च कीटादिभिरदूषितम् ॥

पारस्कर:,-

दन्तप्रचाननादीनि नित्यमपि, श्रवाद्यायिति मन्तः, तेन दन्त-धावनाङ्गं, परिजय्य च मन्त्रेणेति कात्यायनोत्ती काष्टसंस्कारत्वेन मन्त्रजपविधिरिति भिन्नार्थत्वादनयोः ससुचयः श्रायुर्व्वनं यशो-वर्च दत्यादिमन्त्रनिखितः।

त्रवाद्याय व्यूहध्वए सोमोराजाय मागमत्।
समे मुखं प्रमार्ज्यते यशमा च वलेन च॥
इति पारस्करमौत्रोमन्त इतिहयं पठनोयम्।
विश्यः,—

प्रचाल्य भङ्का तज्जह्यात् शुची देशे प्रयद्भतः।
भारते—पतितेऽभिमुखं सम्यग्भोज्यमाप्नोत्यभौषितम्॥
ऐखर्यभङ्गमाप्नोति चिप्ते तदशुची सुवि।
नरसिंहपुराणि—

प्रतिपद्भेषष्ठीषु नवस्यां चैव सत्तमाः॥ दन्तानां काष्ठसंयोगोदच्त्यासप्तमं कुलम्।

दा

#### आचारसार:।

ye

महाभारते,—

भचयेत् गास्त्रदृष्टानि पर्व्वस्विषि च वर्ज्जयेत्॥ तानि विष्णुपुराणे—

चतुई श्यष्टमी चैव श्रमावास्था च पूर्णिमा।
पर्व्वाखेतानि राजेन्द्र रिवसंक्रान्तिरेव च॥
स्मृत्यन्तरे—

याडे जसादिने चैव विवाहे सुखदूषिते।
व्रते चैवोपवासे च वर्ज्जयेत् दन्तधावनस्॥
न अच्चयेद्दन्तकाष्ठसेकादस्यां नरेखर।
यादित्यदिवसे चैव तसादेनोसहद्भवेत्॥

तथाच-

ল-

वेन

गे-

श्राह्मादिभोजनोत्तरदन्तधावनस्य सुखार्घदन्तधावनस्यापि निषेधो भोगलात्।

> सर्वभोगविवर्जित इति वचनात्। व्रतोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम्। गायत्राः ग्रतग्रः पूता श्रपः प्राध्य विश्वद्यति॥

अत अङ्गवैगुखेऽिप धर्मः:, नित्यकमान्तिरवदयितिकताङ्गहानेऽिष-फलोदयात्, काष्ठान्तरेण जिह्नोक्षेखः, तोयगण्डूषेबेडुशो मुख-चालनं, दन्तकाष्ठप्रत्यन्नातत्वेन गण्डूषकरणे सक्तदेवािसमन्तणं, दादशगण्डूषाणासेकसाधनत्वात्,

## गदाधरपदतो

€0

पैठीनसि:,-

ग्रलाभे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावनम् । पर्णेन वा विग्रहेन जिह्नोक्केखं समाचरेत्॥

स्मृत्यन्तरे,—

कुइषष्ठानिवस्यां वै पचादी दन्तधावनस्।

पर्णेरन्यत्र काष्ठेसु जिह्नोन्नेखः सदैव हि॥

व्यास:,-

य्रजाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्वायां तथा तिथी।

य्रपां द्वादशगण्डूषैर्विदध्याद्दन्तधावनम् ॥

एवमादिषु पर्णगण्डूषयोविकल्पः, पर्णपचेणोद्धः, तस्यापि वच्चज्वात्, यत्रपवास्मदेशे सर्व्वदा याम्यपचेणैव दन्तधावनसमाचारः, निषिद्वदिनेऽप्यदुष्टलात्, गण्डूषकरणपचे, धान्यमसीत्यव रतसेमां समसीतिवत् बहुजलगण्डूषे दत्यृहः कार्यः, मुमुचोरिनहोचायन् ष्ठानवत्, यायुरादिमन्त्रोक्तकामनारहितस्यापि मन्त्रः पठनीयः।

विष्णुपुराणे,—

खाचान्तम ततः कुर्यात्युमान् विशप्रसाधनम् । यादर्शाञ्जनमाङ्गल्यदूर्व्वाद्यालभानानि च ॥ देवीपुराणे,—

निताञ्चनं निषेवित दन्तधावनपूर्व्वकम्।

तत् प्ररीषीत्मर्गभौचाननारवस्त्रान्तरपरिधानवेते वर्षान्तरपरिधानवक्तान्तरपरिधानवित्र

#### आचारसार:।

€ ?

मनु:--

सैत्रं प्रसाधनं चैव दन्तधावनसञ्जनम्।
पूर्वीह्न एव कुर्व्वीत देवतानाञ्च पूजनम्॥
ग्रज्जनं सीवोराञ्जनसिति लच्चोधरः, वैद्यगास्त्रोक्तसञ्जनग्रहणञ्च,
स्नातकधर्मात्वाद्वित्यम्।

इति दन्तधावनप्रकरणम्।

हेमां द्यन-

त्ज-

ारः,

स तास्

r: 1

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# यथ प्रातःस्नानम्।

न राचिवासः स्नायादिति ब्रह्माण्डे यदस्तान्तरपरिधानमुक्तं तत् पुरीषोत्तर्गभीचानन्तरवस्त्रान्तरपरिधानेनैव चरितार्थम् । विष्णु:,—

प्रातः स्राय्याक्ण किरण यस्तां प्राची मवलोका स्नायात्। कात्यायनः।

ययाऽहिन तथा प्रातिनेत्वं स्नायादनातुरः ।

दन्तान् प्रचाच्य नद्यादौ ग्रहे चेत्तदमन्त्रवत् ॥

श्रव्यत्वादोमकालस्य बहुत्वात् स्नानकस्थणः ।

प्रातने तनुयात् स्नानं होमलोपो विगर्हितः ॥

यथाइनीति मध्याङ्कसानिऽतिकर्त्तव्यतातिदेशः, दन्तान् प्रचालेति दन्तधावनस्य प्रायत्यार्थव्यात्दन्तधावनानन्तर्थं प्रातःस्नानस्थोत्रं, यनातुरः स्नानविष्णुरोगरिहतः, यहे चेदिति तत्प्रातःस्नानं उपप्रवादिना यहे क्रियते चेत् तदा स्नानाष्ट्रमन्वरिहतस्नानम्, यन्तर्जनजपमन्तस्य तोयकुर्भनाभिषिच्यमानस्यापि स्यादेव, तत्र युक्तिरये वाच्या।

स्न

दत्त:,--

लालाखेदसमाकी थै: श्रयनादुत्यितः पुमान् । श्रत्यन्तमिलनः कायो नविक्रद्रसमित्वतः ॥ स्रवत्येव दिवारात्री प्रातःस्नानं विशोधनम् । श्रसाला नाचरेलाभा जपहोमादि कञ्चन ॥

#### याचारसार:।

真司

पात:स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं शुभम्। सर्व्वमहिति शुद्धात्मा पात:स्नायी जपादिकम्॥ दृष्टं मलापनयनद्वारा श्रीरश्चिः, श्रदृष्टं नित्याचरणात्मापच्चयः, विष्णुः,—

स्नातोऽधिकारी भवित देवे पैते च कर्श्वणि ।

पवित्राणां तथा जाय्ये दाने च विधिचोदिते ॥

श्रव्यत्नीः कालकर्णी च दुःस्वद्रं दुर्व्विचिन्तितम् ।

श्रम्यावेणाभिषिकस्य नध्यन्तीति च धारणा ॥

याग्यं हि यातनादुःखं प्रातःस्नायी न पद्यति ।

नित्यस्नानेन पूयन्ते येऽपि पापक्ततो जनाः ॥

कालकर्णी दुःसहदुरिता वालविधवा वा, दुर्व्विचिन्तितं स्वानिष्टचिन्तनं, श्रम्यात्रेण उद्गृतानुदृतसाधारणेन,

व्यासः,—प्रातः संचेपतः स्नानं होमार्थं तिहधीयते ।

सन्यावं विधिनिष्पाद्यं मध्याक्रे तस्विक्तरम् ॥

होमार्थं विस्तराभावस्यार्थवादत्वाितरग्नरिप प्रातः संचेपविधिः ।

ति

त्तं,

ानं

म्,

तव

अनुकल्पस्याप्यतिदेशात्, काम्ये तु विशेषः शक्तस्य प्रातः संचिपेण करणेन न फलं, नित्ये तु शक्ताविष संचिपेण नित्यकरणे प्रत्यवा-याभाव एव, न पापच्यक्ष्पं फलम्।

एवं प्रातक्त संचेपविधिमध्याक्नेऽप्यशक्तस्य। एवं काम्येऽपि तीर्थ-

स्नानादी संचेपविधिरनुकल्पः।

<sup>(</sup>१) सन्त्रन्वविधिनिष्पाद्यस

प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पे प्रवर्त्तते । न साम्परायिकं तस्य दुर्भतिर्विद्यते फलमि्त्यभिधानात्, तथाच स्मृति:,—

> स्नातस्य विक्तितसेन तथैव परवारिणा। भरोरश्रिडिविज्ञेया न तु स्नानफलं लभेत्॥

योगियाच्चावल्काः,---

उषस्यषि यत् स्नानं सन्धायासुदिते रवी ।
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाश्चनम् ॥
उषि अरुणोदये, सन्धायां स्य्यौदयात् प्राक् एवच्च उदिते
रवावित्यनुकल्यः ।

शङ्घः,—

नित्यं नैमित्तिनं काम्यं क्रियाङ्गं मलकर्षणम् । क्रियास्नानं तथा षष्ठं षोढ़ास्नानं प्रकीर्त्तितम् ॥ श्रद्धातस्तु पुमात्रार्ह्यां जप्याग्निस्वनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थन्तु नित्यस्नानं प्रकीर्त्तितम् ॥

त्रापस्तखः,--

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं तिविधं स्नानमिष्यते ।
तपेणन्तु भवेत्तच ग्रङ्गलेन तु निश्चितम् ॥
इति वचनानित्ययोः प्रातःस्नानमध्याङ्गस्मानयोः काम्यतीर्थादिः
स्नाने च स्नानाङ्गतपेणम् । न तु क्रियाङ्गमलापकर्षणस्नानयोः,
स्नानदेशादिविचारोमाध्याङ्गिस्नानप्रकरणे लेख्यः, परक्रततङ्गी
सप्तपिण्डानुद्वस्य जलं प्रविश्चेत् ।

#### याचारसार:।

44

कूपतड़ागातिरिक्तपरक्ततजलाणये पञ्च मृत्पिग्डान्, परक्ततकूपे पिग्डचयं, केषाञ्चिन्मते जलकुत्भत्वयमात्रोद्धरणं, सेतुजले पिग्ड-त्रयं, कुत्भत्रयोद्धरणञ्च, द्रत्याद्यपि तत्र लेख्यम्।

बीधायनः, अमणानसापोदेवग्टहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणाः, अप्रचात्य पादी नान्तः प्रवेष्टव्यम्।

तथानिः, पादी प्रचालयेदिति । इदमनुष्टृतस्नानाङ्गं, स्नानाङ्गःतर्पण्च ग्रङ्गत्वादेव स्नानसमकालं कर्त्त्र्यम् । तदसभवात्तत्पूर्व्यं
पथादा कर्त्त्र्यम् । तन साचिवचनाभावात् स्नानसमनन्तरमेव
कार्य्यम् ।

किञ्च स्नानस्य कमाधिकारसम्पादकत्वमपूर्वेद्वारकं, अपूर्वञ्च तर्पणादाङ्गसहितात् स्नानात्र स्नानमात्रात्, तेन सन्धाधिकार-सिद्वार्थं स्नानं तर्पणं च कार्यम्।

स्मरन्ति रत्नमालायाम्,—

दिते

ते:,

हारी

श्राचस्य प्रयतः पूर्वं स्नानं प्रातः समाचरेत्। स्नात्वा संतर्पयेदिद्वान् ऋषीन् पित्रगणांस्तथा॥ श्राचस्य प्रयतो नित्यं पुनराचस्य वाग्यतः। संमार्च्य मन्त्रेरित्यादिना तर्पणानन्तरं सन्ध्याकरणस्य वाचनिक-वात्। ददञ्च स्नानाङ्गतर्पणं ग्रिरःस्नातस्यैव, सर्व्वाङ्गजलसंयोगस्यैव

स्नानग्रव्हार्येलिमिति वच्चते। तथाच मार्कण्डेयपुराणे,—

शिर:स्नातस्तु कुर्व्वीत दैवं पैन्यसथापि वा।

ع

## गदाधरपद्यती

EE

यत्तु वामनपुराणे— काला शिरःस्नानमयाङ्गिकं वा संतप्ये तोयेन पितृन् मनुष्यानिति। तदनुवादिलाच्छिरःस्नानपचे संतप्येत्येवं परम्।

जावालः, स्नानप्रकरणे,—

नार्द्रमेकं च वसनं परिदध्यात् कथञ्चन । पद्मपुराणि,—

यनु हुते कहुते वर्ष जलै: स्नानं समाचरेत्।
तीर्धं प्रकल्पयेद् विद्वान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्॥
नमी नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः।
दर्भपाणिस् विधिना ह्याचान्तः प्रयतः ग्राचः॥
चतुर्हस्त्रसमायुक्तं चतुरस्तं समन्ततः।
प्रकल्पगवाहयेद्वद्वामिभर्मन्त्रे विचचणः॥
विष्णोः पादप्रस्तासि वैष्णवी विष्णुपूजिता।
पाहि नस्त्रेनस स्तस्मादाजन्ममरणान्तकात्॥
तिस्तः कोट्योऽर्डकोटी च तीर्यानां वायुरव्रवीत्।
दिवि सुव्यन्तरोचे च तानि ते सन्ति जाङ्गवि॥
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु निलनीति च।
नन्दा पृष्णी च सुभगां विष्क्रकायासि वासिता॥
विद्याधरी सुपसन्ना तथा लोकप्रसादिनीः।
प्रस्वाः च जाङ्गवी चैव प्रान्ता ग्रान्तिप्रदायिनी॥

<sup>(</sup>१) लोकनिवासिनी।

<sup>(</sup>२) चेमा।

#### आचारसार:।

£ 9

प्तानि पुण्यनामानि स्नानकाले प्रकोत्तयेत्।
भवेत् सिनिहिता तत गङ्गा निपयगामिनी ॥
सप्तवाराभिजप्तेन करसंपुटयोजितम्।
स्रूड्गि कुर्य्योज्जलं भूयस्त्रियतुः पञ्च सप्त वा॥
स्नानं कुर्य्याच्यृदा तददामन्त्र्य तु विधानतः।
यञ्जक्रान्ते रयक्रान्ते विण्युक्रान्ते वसुन्धरे।
स्तिके हर मे पापं यन्यया दुष्कृतं क्रतम्॥
उद्गतिस वराहेण क्षणीन प्रतबाहुना।
नमस्ते सर्व्यलोकानां प्रभवारिण सुत्रते॥

इति सन्तं समुचार्थ गङ्गेऽतागच्छेत्यावाहनम्। तीर्थेषु स्नाने न गङ्गावाहनं, न नदीषु नदीं ब्र्यादिति निषेधात्।

विस्तरसु माध्याज्ञिनस्नानप्रकारणे लेखाः । अयं विधिवैदिक-मन्तरित्ततात् सर्व्ववर्णसाधारणः संचित्तयः। अस्य विधे-मीध्याज्ञिनस्नानपरत्वेऽपि अनुकत्यरूपत्वमेव, तेन प्रातःस्नाने दचस्मृत्या समकत्यत्वानानुवादरूपता।

एवच मज्जनस्य पाचिकत्वात्र स्नानग्रव्दार्थतं, किन्तु सर्व्वाङ्गजनसंयोग एव स्नानम्, अनुष्ठृतैष्ठृतैवेति एकस्य स्नानपदस्यानुष्ठृतपचे मज्जनपरत्वेन सुख्यत्वसुष्ठृतपचे गौणत्विभिति विरोधात्। तेन सर्व्वाङ्गजनसंयोग एव स्नानग्रव्दार्थः, अन्तर्जनजपयतोयकुम्भेनाभिषिच्यमानस्य स्थादेव। अनुष्ठृतपचे दृत्युक्ता च
जले नाभिप्रमाणे मन्त्रपूर्विकमिति ब्राह्मवचनात्राभिमात्रजले
स्नानम्।

EE

संचेपसाह योगी याज्ञवल्काः,— स्नानसन्तर्जलचैव सार्ज्जनाचसने तथा। जलाभिसन्त्रणं चैव तीर्थस्य परिकल्पनम्॥ ग्रघसर्षणसूक्तेन विराहत्तेन नित्यंगः।

श्रन्थान् वा वाक्णान् सन्तान् कासतः सन्प्रयोजयेत्॥
पूर्व्वप्रतिपन्नपदार्थानुवादेन सन्त्वविधानात् पाठक्रसादर्थक्रसो बन-वत्तर दति न्यायाच पूर्व्व एव क्रसः। तथाच तीर्थावाचन-जनान्भनान्तर्जनजपसज्जनानि षट्।

त्रसामर्थात्र कुर्याचेत्, तत्रायं विधिक्चते। इति प्रयमतोऽभिधाय नित्यस इत्यभिधानात् प्रातःसाने नित्यं संचेपविधिक्षध्याक्ने विस्तरासामर्थे सत्येवेति वाक्यार्थः, तेन निरम्नेरिप प्रातः संचेपविधिरिति सिडम्।

तिराहत्ताघमर्षणस्नानिविधिसी।ध्याक्तिने लेखाः । अन्यवाक्णमन्नपचिषु अत षड्वाक्णपची लिख्यते । विहरिव जलेन
देहचालनं, सदा तिःपादप्रचालनं, आचमनं, वस्तदयधारणं,
पवित्रीपग्रहधारणं शिखायश्रीपवीतानुसन्धानं जले प्रवेशः ।
उष्टृतोदकपचे प्राद्मुखतया उदद्मुखतया वोपवेशनं, तिमातप्रणवीचारम् । इमं म इति मन्तस्य प्रजापितः ऋषिः गायतीच्छन्दः
वक्णो देवता तीर्यावाहने विनियोगः । "इमं मे वक्ण श्रुधी हवमद्या च स्तव्य त्वा मवस्य राचने" अनेन तीर्यावाहनम् । तत्वा
यामीति मन्तस्य प्रजापितः ऋषिस्तिष्टुप् छन्दः वक्णो देवता
जलाभिमन्त्रणे विनियोगः । तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्यमानः

#### याचारसार:।

33

तदाशास्ते यजमानो हिविभिः अहेलमानो वर्षणेह वोध्यु ऋणए समान आयुः प्रमोषीः।

श्रनेन सन्तेण जलस्यावर्त्तनरूपसिसन्तणम् । उत्तंहीति सन्त्रस्य, श्रनःशेफ ऋषिः, निष्टुप्छन्दः, वर्तणोदेवता जलपाने, विनियोगः,

> उरुं हि राजा वरुण्यकार स्र्य्याय पन्या सनवे तवाउ। अपदे पादाप्रतिधातवेक रुपवता हृदयाविधि स्थित्॥

म-

न-

त्यं

न

ग-

न

ij,

ाे-

₹:

व-

वा

ता

नः

अनेन जलपानं, दिराचमनम्। योऽर्व्वन्तमित्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापितः च्रिषः, गायतीछन्दः, वरुणोदेवता मार्जने विनियोगः। योऽर्व्वन्तं जिचाएसित तमभ्युं मिति वरुणः, परो मत्तः परस्या। अनेन मार्जनम्। धाक्त द्रत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापितः ऋषिः सुञ्चेत्यन्तं यजुः, यदाहरिति गायतीछन्दः, वरुणोदेवता, अन्तर्जलजपे विनियोगः, धाक्नोधान्नो वरुणए स्ततीवरुण नोसुञ्च।

यदाहरम्मा वर्षाति यपामहे तती वर्षा नोस्च, यनेन जले निमज्जा जपः। उदुत्तममित्यस्य मन्त्रस्य, यनः प्रेफऋषिः, तिष्टुप्कन्दः, वर्षणोदेवता, स्नाने विनियोगः। उदुत्तमं वर्षणाय-मस्रदवाधमं विमध्यमण्ययाय, ययावयमादित्य व्रते तवानागसो-

<sup>(</sup>१) सन्वे।

<sup>(</sup>२) विध।

<sup>(</sup>३) तमभ्यमीति।

ऽदितये स्थाम, इति मज्जनम् । विष्णुस्मरणं सर्वेस्नानेषु । स्नानं प्रवाहाभिमुखस्य प्रवाहाभावे स्र्याभिमुखस्य । तत्र जलएव स्थित्वा माध्याक्निक वच्चमाणविधिना वस्त्रनिष्पीड्नान्तं स्नानाङ्ग-तर्पणं यद्यपि प्राप्तं, तथापि, सन्याहोमकालविल्ब्बग्रङ्ग्या संचेपतर्पणम् ।

तथाच ब्रह्माण्डपुराणे,—

स्नाला तु विधिवज्ञातहै यात्त्री नुदका ज्ञलीन्।
सञ्चेन चोपवीतेन सन्त्रेणानेन सन्त्रवित्॥
आत्रह्मस्त्रस्वपर्यन्तं जगदेतचरा चरम्।
सया दत्तेन तोयेन खप्यलेतचतु विधिसति॥

इमं मन्तं प्रत्यञ्जलि पिठला देवतीर्थेन सव्यस्य जलाञ्जलित्या दानम्। स्नानानन्तरं पैठीनसिः, अन्तरुदक-आचान्तोऽन्तरेव ग्रुडी भवति, विचरदक आचान्तोविचरेव ग्रुडी भवतीति तस्मादन्तरेकं विचरिकञ्च कला पादमाचामेत्,

> ग्रङ्घः, अनेन विधिना स्नात अमाध्ये स्नानवाससा । परिवर्त्तितवासाचे तीर्थतीरसुपस्प्रगेदिति ।

> > 4

त

स्नानाङ्गतपेणादी स्नानवस्त्रस्य न परित्यागः। विष्णुः, सोष्णीषे धीते वाससी विश्वयात् नाङ्गेश्यस्तोयसुद्धरेत्। त्रत्न उष्णीषधार्णे शिरोजनिर्णेजनार्थं, तथाच द्रोणपर्व्वणि युधिष्ठिरस्नाने।

> राजहंसनिभं श्लाध्यमुणीषं शिथिलापितम् । जनस्यनिमित्तं वै वेष्टयामि स्वमूर्वनि॥

#### आचारसार:।

90

तैनाङ्गेभ्य इति शिरोभिनाङ्गविषयं, हारीतः, स्नाला न गात-सवसञ्चात्, एतच स्नानाङ्गम्।

तथा,--

स्नातीऽङ्गानि वस्त्रेण पाणिना वा न मार्ज्जयेदिति वस्त्रपाण्यो रुदेश्य विशेषणत्वादिववचा, तेन वस्नान्तरेणापि प्रकारान्तरेण वा मार्ज्जने स्नानवैगुण्यं नाधस्त्रैः।

यत्तु,—

हस्तेन मार्जित गाचे स्नानवस्तेण मार्जित । श्रुनोच्छिष्टं भवेद्वातं पुन:स्नानेन शुद्धातीति ॥ तद्रोगादिनाऽसहिष्णोरधप्राप्ते मार्जिने स्नानवस्तहस्त्तिनिषधपरम्, इति प्रात:स्नानम् । श्रतः स्नानाङ्गानि, बौधायनः, न नग्नः स्नायात् । स्नानाधिकारे जावालः,—

नार्द्रमेकञ्च वसनं परिदध्यात् कथञ्चन । तथाच,--नग्नः कौपीनवासा वा दिवासाः स्नाति यो नरः।

हया स्नानफलं तस्य निराशाः पित्रदेवताः ॥
दित अधीवसिद्धे बोध्यम्। ग्रङ्गलिखिती, अनयन्ननम्नः
स्नायात्, नाषु मेहनोहर्षणं कुर्य्यात् न पारेन पाणिना वीदकसिमहन्यात् न स्नवन्तीं ह्यातिक्रमेदनविस्च, अभिध्योदकं पिर्
हरेत्, अल्पोदके न स्नायात्, न समुद्रोदक्रमवगाहित। अनयन्
ताम्बूलादिक्रमभच्यन् स्नायादित्यर्थः, मेहनं सूत्रोत्सर्गं, ग्रङ्गप्रचालनार्थं उद्वर्षणं जले न कुर्य्यात्, अनविस्च, तर्पणमक्राला,
नदीमतिक्रस्य न गच्छेत्। एतच्च तर्पणकाले दृष्टार्थतात्, अमिध्यो-

त्य-

स्तानं

लएव

नाङ्ग-

द्धया

शुद्धो

रिवां

णीषे ।रणं

## गदाधरपद्यती

दकपरिहारः। सर्वजलकार्य्येषु नाल्पोदके स्नायात्, प्रभूतोदक-संभवे। समुद्रोदकं नावगाहित न बहुतरं गच्छेत्। योगी याज्ञवल्कारः।

पारेन पाणिना वापि यच वस्त्रेण चोदकम्।
न हन्यात्र च वाधेत न च प्रचोभयेत्तथा॥
न कुर्य्यात् कस्यचित् पीड़ां कर्म्यणा मनसा गिरा।
ग्राचरत्रभिषेकं तु कर्माख्यन्यानि नाचरेत्॥
ग्रन्थानि पूर्व्योक्तानि पादघातप्रसृतिपरपीड़ापर्थ्यन्तानि नाचरेदिति लच्मीधरः। एतदपि स्नानाङ्गम्।

न नदीषु नदीं त्रूयात् पर्ञते न च पर्ञ्वतम् ।

नान्यं प्रशस्येत् तत्रस्यस्तीर्थेष्वायतेनेषु च ॥

तथा, न चलरोपहारयोः स्नायात्, चलरं पच्यादिवलिदानः
स्थानं, उपहारः द्वारसमीपम्।

बौधायनः,--

देवल:,--

92

स्मणानमापोदेवग्टहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणाः । त्रप्रचाल्य पादी नान्तः प्रविष्टव्यम्। तथा चिः पादी प्रचालयेदिति इदमनुदृतस्नानाङ्गम् ।

ए

सत

विष्णु:-न स्नानवर्णकयोरगं प्रयच्छे दन्यत्र देवगुरुब्राह्मण्थ्यः। स्नानं स्नानसाधनं कुणादि, वर्णकं, सुगन्धिद्रव्यम्।

शङ्घः,--

उदकस्य प्रदानायं सानगाटीं न पीड़येत्।

#### याचारसार:।

93

योगी याज्ञवल्कारः,—

दक-

चरे-

रान-

टेति

यावहेवानृषीं यैव पितृं यैव न तर्पयेत्। तावन पीड़ येदसं येन स्नातो नचोदके॥ येन वसेण स्नातस्तर्पणात्पूर्वं तदसं न पीड़ येत्। एतदपि स्नानप्रकरणात्तदङ्गम्। नारसिंहे,—

नद्यां स्त्रवसु च स्नायात् प्रतिस्त्रोतः स्थितोदिजः। तड़ागादिषु तोयेषु प्रत्यर्कं स्नानमाचरेत्॥ योगी याज्ञवल्काः,—

नगरापः प्रस्ता वै तेन नारा इति स्नृताः।

ग्रयनं तस्य ताः पूर्वः तेन नारायणः स्नृतः॥

यो हि व्रतानां तपसां यमस्य नियमस्य च।

भोता च यज्ञतपसां यो योगी ध्येय एव च॥

स्मरेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कस्मसु।

प्रायश्चित्तेषु सर्व्वेषु दुष्कृतान्सुचते प्रमान्॥

प्रमादात् कुर्व्वतां कस्म प्रचविताध्वरेषु यत्।

स्मरणादेव तिद्दिणोः सम्पूर्णं स्थादिति स्नृतिः॥

एवञ्च सर्व्यसानाङ्गभंग्रे प्रायिसत्तिमदं, विग्रेषेणानाभिधानात्, प्रन्थकभीभंग्रेऽपि वाक्यसंयोगात्।

यत्तु, बौधायनः, नाप्सु सतः प्रयमनं विद्यते, न वाससः पत्तलनं नोपस्पर्यनं, यद्युपरुद्धाः स्युरेतिनोपतिष्ठते, नमोऽग्नयेऽस्यु सते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वारुखै नमोऽद्गरः । प्रयमणं

20

प्रवनं, वास:पन्नलनं वासोमलचालनं, उपस्पर्धनं देहमलचालनम्। श्रज्ञानाद् यदि प्रवनादिभिरेभिराप उपरुडा:स्यु:, तदैतत् क्रियत-इत्यर्थः, द्रति स्नानकालीनान्याङ्गानि।

स्नानासामधें योगी याज्ञवल्काः,-

यसामर्थात् प्रतीरस्य कालप्रस्थाद्यपेच्या ।

मन्त्रस्थानादयः सप्त केचिदिच्छिन्ति सूरयः ॥

श्रापोहिष्ठेति वै मानं मृदालम्भलु पार्धिवम् ।

श्राप्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥

यत्तु, सा उपवर्षेण स्नानं तद् दिव्यमुच्यते ।

वाक्णचावगहन्तु मानमं विष्णुचिन्तनम् ।

कालदोषादसामर्थात् सब्वं तुल्यफलं स्मृतम् ।

मानमं प्रवरं स्नानं केचिदिच्छिन्ति सूरयः ।

श्रास्मतीर्थप्रशंसायां व्यासेन गदितं यथा ॥

श्रापो हिष्ठेति मार्ज्जनमन्त्रोपलचणम्। सर्वे तुत्यफलमिति। यद्यपि वाक्णं मुख्यं, मन्त्रसानादिकमपि तदसभावे तत्कार्य्यकारिताः क्त्यफलम्। श्रात्मतीर्थप्रशंसायाम्।

श्रातमा नदीसङ्गमपुष्यतीया सत्यद्भदा श्रीलतटा दयो मिं:।
तत्रावगा हं कुरु राजपुत्र न वारिणा श्रुद्धाति चान्तरात्मा ॥
दति व्यासवाक्यम्, तेनैतद्दाक्यशेषाद्व्रस्थाकारान्तः करण्रूष्
निराकारिविष्णुचिन्तनं मानसं, साकारिचन्तनं तदसाम्यं।
विश्वः,—खस्थितं पुण्डरीकाचं मन्त्रमूर्त्तं प्रभुं स्मरेत्।
तत्पादोदकधाराञ्च निपतन्तीं स्वमूर्जन ॥

#### याचारसार:।

Oy

चिन्तयेद्वह्मरस्रेण प्रविशन्तीं स्विकां तनुम्।
तया संचालयेत्वर्वमन्तर्दे हगतं मलम्॥
ददं स्नानवरं मन्त्रसानाच्छतगुणं स्मृतम्।
एवच्च मानसं सर्व्वीत् कष्टमिति, तदसम्भवेऽनुकल्पान्तरं, तत्र
ब्राह्मापरनामकं मन्त्रसानं,
यथा योगी याच्चवल्क्यः.—

शन त्रापस्त द्रुपदा त्रापोत्तिष्ठाघमर्षणम्। एतेयत्भित्र्रृङ्मन्त्रैमन्त्रस्नानसुदाहृतम्॥ त्रय भौमस्नानं यया, श्रङ्गपोञ्छनादि कला गङ्गासृत्तिकादिना सर्व्वाङ्गलेपनम्। तत्र मन्तः,—

श्रनेनैव वराहेण उडुतासि वरप्रदे।
क्षणोनाक्षिष्टकार्य्येण चक्रहस्तेन विण्युना॥
घरणि त्वं महाभागे भूमिस्वं धनुरव्यये।
लोकानां धरणि त्वं हि सृत्तिके हर पातकम्॥
मनसा कस्मैणा वाचा बरदे वारिजेद्यणे।
त्वयाहतेन ग्रापेन जीवामस्वत्यसादतः॥
श्रयं मन्त्वो यद्यपि यज्ञवराहदंष्ट्रोडृतस्रदालको स्मृतः तथाध्यत्राति-

ufu

ला-

1

रूप'

ध्यं

देशेन प्रवत्तते।

वराहदंष्ट्राभिन्नाया धराया सृत्तिकां दिजः।
मन्त्रेणानेन योविश्वन्मूर्ष्ट्रि पापात् प्रमुचते॥
आयुषान् बलवान् धन्यः पुत्रपौत्रप्रतिष्ठितः।
क्रमाद्ग्वि दिवं प्राप्य कभान्ते मोदते सुरैरिति॥

कास्यो यो सदालकाः, स सन्धोत्तरं कार्यः। ग्राग्नेयं यथा, तच भस्मना कार्यम्। तत्र सुख्यं गाईपत्यभस्म, तदभावे स्मार्त्तभस्म, तदभावे पञ्चब्रह्मसाधकं भस्म। न सर्व्या लीकिकस्।

एवं संस्काररहितं न तु ग्राह्यं कथञ्चनिति निषेधात्। मन्त्रसु।

याग्नेयमग्निलिङ्गेन मन्तेण स्नानमाचरेत्। वायव्यं वायुलिङ्गेन दिव्यं सीरेण सर्वदा॥ इति वाक्ये--भस्मस्नाने याग्नेयमन्तः।

श्रीनर्मू ही दिव: ककुत्पति: पृथित्या श्रयमपाएरेताएसि जिन्वतीत्यनेन सर्वोङ्गे भस्मसंयोग: कार्यः। श्रय वायवं, गोख्रोहृतरजसा वायुपचितिन सर्वोङ्गे संयोग:।

तत मन्तः,—

वातो वावो मनोवा गत्धर्वाः सप्तविंगतिः। तेऽग्रेखमयुज्जण्स्तस्मिन् जवमादधः॥

अय दिव्यसानं, तच अनभवष्टी निरावरणस्यावस्थानम्। तत्र कत्तिकादिविषमपर्याथायुग्मचेषु दिग्गजोिक्मतं गङ्गाजलमिति वृद्धिः कार्य्या। रोहिस्यादिषु युग्मनचत्रेषु सूर्य्यरिमभिरानीतं गङ्गाजलमिति वृद्धिः कार्य्या।

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्थं दृति मन्त्रसुचार्ये अनुभवृष्टिमध्ये निरावरणोऽवितष्ठते।

यथ मानसस्नानं, विष्णुपदं यद्यपि ग्रुडचैतन्ये लाचणिकमी तथाध्यविद्योपहितव्यापकलगुणपुरस्कारेण ब्रह्माखेव मुख्यं, साकारि तच सस्म,

ात्।

्धि यव्यं,

तब्र मेति

दृति

नीतं

i Ha

ऽपि गौणमेविति, साकारनिराकारयोः गौणत्वाविशेषेऽप्याकतीर्थ-प्रशंसायां व्यासेन गदितं यथेतिवाक्यशेषात्।

तेन निराकारस्येव व्यासवाक्ये कीर्त्तनात् ब्रह्माकारान्तः:करण-वृत्तिरेव सुख्यं मानमं स्नानं, तदसक्षवे चतुर्भुजाद्याकारविणिष्टस्य स्मरणं तस्येव खरूपमिति। यदा श्रविद्याकित्यापकलगुण-विणिष्टचैतन्यमेव सुख्यार्थलाद्वेग्यमिति।

यत्तु आकाशस्यमन्त्रमूर्तिविष्णुध्यानपूर्व्वकं तत्पादगलिता-स्तिधारां ब्रह्मरस्प्रेणान्तः प्रविष्टां विचिन्त्य तेन सर्व्वदेहचालन-चिन्तनं तन्मन्त्रोपासकानां मानसस्नानम्। जावालः,—

श्रिरस्तं भवेत् स्नानं स्नानाशको तु कसीणाम्। श्राद्रेण वाससा वापि मार्ज्जनं दैहिकं विदुः॥ इति स्नानदयम्। तया,—

> नाभेरधः प्रविष्यासु कटिं प्रचाल्य मृज्जलैः। जलाई कपटेनाङ्गशोधनं कापिलं विदुः॥

एतदिप शिरःस्नानासक्षवे, एतदसक्षविऽङ्गपोञ्छनं कुर्ळ्नित, दमान्यपि लालास्त्रेदादिलेपाप्रायत्यनिर्हरणार्थत्वेन प्रातःस्नाना-शक्ती अनुकल्परूपाणीति बोध्यम्। दति प्रातःस्नानं साङ्गं निरूपितम्।

## अय बस्तपरिधानम्।

याज्ञवल्कारः,—

स्नालैवं वाससी धीते श्रक्तिने परिधाय च। श्रभावे धीतवस्त्रस्य शाणचीमाविकानि च॥ कुतपं योगपटं वा दिवासा येन जायते।

धीतं कार्पासं, शणस्त्रभवं शाणं, श्रतसीभवं चीसम्। गीतमः, वासांसि शाणचीमवीरकुतपाः सर्वेषां, कार्पासं वाविकतं काषाय-मध्येके धार्थं ब्राह्मणस्य। वीरं कुशादिनिर्मितं, कुतपः पार्व्वतीय- कागरोमनिर्मितः, कषायस्य निषेधो वच्यते। श्रापस्तस्यः, श्राविकं सार्व्ववर्णिकम्।

मनुः,---

न जीर्णमलवद्वासा भवेच विभवे सति। जावालिः,—

नार्द्रमेकञ्च वसनं परिदध्यात् कथञ्चन ।
तथा परधतं वर्ज्ञयेत्, तदप्यसम्भवे धीतं सदा ग्राह्यमिति
वच्यते ।

तयाच, श्रक्तं खयं चालितं श्रष्कं अजीर्णं परिदध्यात्, वसं, अधीनाभ्यां उपरि जान्वाच्छादयीत इति वचनान्नातीन्यूनमिति, किचिदाधिक्ये न दीषः।

वामे पृष्ठे तथा नाभी कच्चयमुदाहृतम्। विभिः कचैः परीधत्ते यो विपः स श्रुचिः स्मृतः॥

#### आचारसार:।

30

तेन विष्टितवस्तस्य प्रत्यक्षान्तं पृष्ठे, मध्यं वामकत्यां, प्राक्षान्तं नाभी, वस्तं देहान्तराले प्रविश्ययेत्, एतदेवीताम्।

परिदध्याद्वहि:कचानिवडा ह्यासुरी भवेत्, एकदेशवहिभावि-ऽपि दोषः, पूर्व्यसदृशं वस्तं उत्तरीयच कुर्य्यात्। उत्तरीयवस्त्रच समाख्यया उत्तराङ्गाच्छादकं, तदेकदेशाच्छादनेऽप्यविरुद्धमेव। श्रापस्तस्त्रः, नाधोवस्त्रैकदेशेनोत्तराङ्गं च्छादयेत्, प्रतिनिधिलेन प्राप्तस्यापि निषेध:।

यत्तु ग्रह्मं, एकच्चेत् पूर्वस्यैवोत्तरवसं च्छादयौतित तसमावर्त्त-नाङ्गमेव, तेन वस्तासम्भवे प्रतिनिधिरूपेण चौमाजिनवल्कलादि-यहणम्।

अत च आपस्तब्बः,—

देवागारे तथाश्रांड गवाङ्गोष्ठ तथाऽश्वरे।
सन्ध्ययोक्तभयोः साधुसङ्गमे गुरुसित्रधौ॥
श्रग्न्थगारे विवाहे च खाध्याये भोजने तथा।
उद्धरेट दिल्णं पाणिं ब्राह्मणानाञ्च सित्रधौ॥
दित उत्तरीयवस्थापि यज्ञोपवीतवडारणम्। तथा च सब्येऽशे
उत्तरीयं निधाय दिल्णं वाहुं उत्तरीयाहृहः कुर्य्यादित्यर्थः।
श्राहृञ्चापसत्र्यं वासो यज्ञोपवीते कल्वेति पित्रेय नियमः, दैवेऽर्थादेव सब्ये धारणं, श्रन्यकभैस्वनियमः।

भातातप:,--

सव्यादंशात्परिश्वष्टं कटिदेशे धतास्वरम्। एकवस्त्रं विजानीयाद्देवे पित्रेय च कसंगीति॥

म:,

ाय-

ीय-

ख:,

ाति

सं,

ति.

## गदाधरपदती

20

लिङ्गालार्वेदा सव्यांग्रे उत्तरीयधारणम्। नित्यस्त्तरीयं वासः कार्यमिषवा, स्वभेवीत्तरीयार्थे इति स्वभावं उत्तरीयार्थे विहितं तथापि।

यज्ञीपवीते हे धार्ये श्रीतस्मार्त्तेषु वस्मस्। हतीयचीत्तरीयार्थे वस्तालाभे तदिष्यते ॥ इति,

वचनादिवरोधाच यद्गोपवीतलचणोपेतं स्त्रमुत्तरीयं प्रत्यान्ता-तत्वेन धार्थ्यम्। तस्य यद्गोपवीतत्वात्यागेनैव वस्त्रवत्नार्थ्यकारि-त्वाच वस्त्रमन्त्रेणाभिसन्त्रणं, किन्तु यद्गोपवीतसन्त्रेण,

हो मदेवार्चनाद्यासु क्रियास्त्राचमने तथा।
नैकवसः प्रवर्त्तेत दिजो वाचनिक जिपे॥ इति,
यत्र यत्र एकवस्रनिन्दाकल्पितविधिना दितीयवस्त्रसुत्तरीयं
कर्माङ्गलेन विधीयते तलार्थेऽपि यज्ञोपवीतं विधीयते।

व

तश

कौ

दीः

उल्ह

तय

दिव

एवच, न भार्थादर्भनेऽश्वीयात्रैकवासा न संस्थित इति भीजनाः दाविष त्यैव बोध्यम्। तस्मात् नित्यधारणं पापचयरूपफलं, कम्मीपकारचिति तस्येति बोध्यम्। यसु,

नैकवासा जपेन्मन्तं बहुवस्ताकुलीऽपि न। इति
न वासोभिः सहाजस्त्रिमिति जपस्नानकालयोबेहुवस्निषेधः, तत्र
वस्नान्तरसत्तेऽपि यज्ञोपवीतस्य वस्त्रत्वाभावान्न बहुवस्रत्वदीषः।
निष्पोड्रा स्नानवस्त्रमित्यादी स्नाने एकवस्त्रप्रतीतााविष होमदेवाचनायास्त्रिति याद्यपदेन स्नानेऽप्युत्तरीयं विहितमेविति न
कथिहोषः। तन वस्त्रस्य नवत्वे य्राभमन्त्रा द्ध्यात्।

## गदाधरपदती

E 8

तत परिधानमन्ती यथा,—

परिधास्ये यगोधास्ये दीर्घायुलाय जरदष्ट रम्मे।

गतञ्ज जीवामि गरदः सुवर्चा रायस्पोषमभिसंत्र्ययिथे॥

पूर्विष्टते मन्त्राभावः, नवत्वे उत्तरीयमन्त्री यथा,—

यगमा मा द्यावाष्ट्रियवी यग्रसेन्द्राष्ट्रस्थती।

यगो भगञ्ज मा विद्यागोमा प्रतिपद्यताम्॥

नवोश्णीषमन्त्रो यथा,—

यवा स्वामाः प्रतिवीव गरम्य च केन्य व

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ येयान् भवति जायमानः।
तं धोराः स कवय उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः॥
इति वस्त्रधारणम्।

वस्तपरिधानानन्तरं योगि-याज्ञबल्काः,—
प्रचाल्योकं सदाद्विश्व हस्तौ प्रच्याल्य वै तथा।
स्नाला संग्रह्म वासोऽन्यं जंघे संशोधयेन्सदा।
उक् जंघाचालनं वाक्णस्नाने गुदजलसंसर्गशोधनार्थम्॥
तथा च पराश्ररः.—

j

ã

ন

अपवित्रीक्षते ते तु कौपीनचुतवारिणा। कौपीनतोऽपानतसूर्यतेन वारिणिति लक्षीधरव्याख्या। तत्र वस्ताः दीनां याद्यालायाद्यालं तच्छु दिय विचार्थ्यते।

नरसिंहपुराणे, —न रक्तमुल्यलं वासो न नीलञ्च प्रशस्यते। उल्यलं अधोनाभ्या उपरि जान्वाच्छादयीतिति यत्रमाणादधिकं तथा नोत्तरीयाऽधोवाससोः विपर्थ्यासं कुर्य्यात्, न रात्रिवासो दिवा परिद्ध्यात्, रात्रिवासः पदेन शयनकालीनवस्त्रम्। 23

ग्रंख:,-

ब्रह्माग्डे,-

महाभारते,—

अन्यदेव भवेदस्तं शयनीये सदैव हीति। तया सर्व्वरागान् वाससि परिवर्ज्ञयेत्, क्षणाञ्च खाभाविकम्। तया,—

नी लीरकं यदा वस्तं ब्राह्मणीऽङ्गेषु धारयेत्। यहोरात्रोषिती भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्रप्रति॥

नीलीरक्तं परीधाय भुक्का स्नानाईकस्तथा। निरातं तु व्रतं कुर्य्याच्छित्वा गुल्यलतास्तथा॥ स्नानाईकय चण्डालादिस्पृष्टः, नीलवासीधारणेऽधिकदीष द्रत्यर्थः। स्मृत्यन्तरे,—

> नग्नः काषायवासाः स्थात् नग्नः कीपीनवानिष । नग्नो दिगुणवासाः स्थातग्नशाद्वेपटस्तथा ॥ त्रकचोऽनुत्तरीयश्च नग्नो वज्शीं विवस्तवत् ॥

ए

पट

चि

भाव

पित्रदेवार्चने होमे कुर्यात्वार्पासमंश्वमम् ॥
चौमं वा वल्कलं वापि न कौशेयं कदाचन ॥
नोत्तरीयमधः कुर्याद्राचिवासो दिने तथा।
न राचिवाससा स्नायाद्वाचं नोन्मार्जयेत्तथा॥
बौधायनः,—

काषायवासाः कुर्तते जपहोसप्रतिग्रहान् । न तद्देवगमं भवति, इत्ये कत्ये तथा हविः॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### आचारसार:।

T 3

ब्राह्म,—

प्रत्यहं चालयेदासी दैवे पित्रेरिप कसी णि। इति पूळ्येष्टते केवला ब्लुचालनेन शुद्धिः। प्रत्यहमिति पूर्ळ्येष्टत-विषयमेविति वोध्यम्। अन्यया एकस्य वस्तस्य बहुवारं परिधाने चालनं विलापि ग्रुडि: स्यात्। नचेष्टापत्तिः नाप्रचालितिमिति-शास्त्रेण तित्रवेधात्। तदचनं च, नाप्रचालितं पूर्व्वधतं वासी विस्थात्। इति वाक्यं यत गरहस्थधसंप्रकरणे आन्नातं तदैव वस्त्रदयपरिधानं विचितं, तस्मात् चालनं कम्बाङ्गमेव। अन्यया फलकल्पनगीरवापत्ति:। तेन भीतवारणाद्यर्थे वस्त्रान्तरे नायं नियम इति प्राचीनाः। वसुतसु पूर्व्वपरिहितं वासः प्रचाल्यव विश्वयादिति वचनान्तरे परिचितपदादधोवस्त्रपरमेव चालनम्। एतलामानार्थलात् पूर्विष्टतमित्यपि अधीवस्त्रपरम्। तेनीत्तरीरस्य न प्रत्यत्तं चालनम्। एवसुत्तरीयस्य सीवनेऽप्यदीषः नग्नः स्यूत-पटस्तथेति नग्नपदोपादानादघोवस्तस्यैव सीवने दोष:। अतो नवोत्तरीयस्य सोवनमाचारो न विरुद्धः। किन्तु जीर्णवस्त्रस्य अधोवस्त्रोत्तरीयसाधारख्येन निषेधात् जीर्णोत्तरीयस्य सीवनमनु-चितम्।

महाभारते,—

खयं धौतेन कर्त्तव्याः क्रियाः सर्व्वा विपश्चिता । न निर्णेजकधौतेन नाइतेन कदाचन ॥

द्ति स्ववीतस्य कभाकुलेन विधी निर्णेजकधीतस्य प्रसङ्गा-भावात् तिविधोनित्यानुवादस्तृत्यर्थः। न च प्रतिनिधित्वेन प्राप्तस्य निषेधः, वाकाभेदापत्तेः। नापि पुरुषार्धवस्रधारणे निषेधः, वाकाभेदादेव। कारुहस्तः सदा ग्रचिरिति दोषाभावाच।

क्षेवलं रजकधीतवस्त्रपरिधानेन कर्भवैगुण्यं पुत्रादिधीत इव स्वधीतत्वाभावात्राधभीः।

यत्तु भट्टैः, रजकधीतं गर्दभारू द्वसपरिधानमध्ये गणितं तक्षद्देभस्पर्भदोषमभिप्रेत्य, गर्दभस्यास्थ्रश्यतात्। नचास्थ्रश्यस्पर्भने पुरुषस्येव दोषो न वसस्येति वाच्यं चण्डालादिस्पृष्टवसस्य पुरुषवदेव दुष्टतोक्तेः।

तदुत्तं भट्टै:,--

पुरुषस्य सचेलस्य सानं यसाहिधीयते।

तस्मात् पुरुषवद्वसं न गवास्वादिवन्मतिमिति॥

क्षेवलं मूत्रपुरीषादिलेपात्रलेपानु च्छिष्टलेपान् व्रते सलेपान्
प्रचाल्याचम्य प्रयतो भवतीति त्रापस्तस्ववचनादत्रपदस्य मूत्रपुरीषपदसाहचर्योणाभोज्यात्रपरताद्रजकात्रलिप्तं धीतं न ग्राह्मम्।

9

तः

वस्तादीनामल्योपघाते देवलः,—

श्रीर्णकीश्यकुतपपदृचीमदुकूलकाः।

त्रत्यशीचा भवन्येते शोषणप्रोचणादिभिः॥ पद्दमतांग्रपदं, सत्रोफलैरंग्रपदं दति याच्चवल्कारोक्तेः, कीशेयपदेव

पद्दपाप्तेः, पद्दोपादानस्य दिश्ततलापत्तेश्व । चौमपदस्याप्युपलच्च

समानयोनिलात्। पुनःसोऽपि।

त्रत्यन्तं मिलनं पूर्वमितः चारै विशोधयेत्।

#### याचारसार:।

**E**4

वहस्पति:,--

a

तं

न

देव

1न्

₹-

11

हेन

Ú,

वस्तवेदलचर्मादेः ग्रुडिः प्रचालनं स्मृतम्। त्रातिदृष्टस्य तन्मातं त्यजेच्छित्ता तु ग्रुडये॥ देवलः, — तान्येवाभिध्यलिप्तानि चालयेत् साधकैः स्वकैः। धान्यकल्कैसु फलजै रसैः चारानुगैरिष॥ तानि श्रीणीदिकानि।

विष्णः, — अत्यन्तोपहतं सच चालनेन यत्र विरच्यते तिच्छिन्द्यात्। शिष्टाः, — तद्दतिसां त्यसंस्षष्टवसाणां चारवारिणा। देवलः, —

तू लिकासुपधानञ्च रत्तपुष्पास्वरं तथा।
शोषयित्वातपे किञ्चित् करैः संमार्ज्जयेन्सुइः॥
पञ्चाच वारिणा प्रोच्च नियुञ्जीत स्वक्सीण।
तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथावत्परिशोधयेत्॥

पुष्परक्तमिति इरिद्रारक्तस्य उपनचणम्। रागद्रव्याणि प्रोचितानि यज्ञीनोति यज्ज्ञवचनात्। एतच रागलोपभयात्, अतएव मान्तिष्ठ-रागादी चालनमेविति विज्ञानिष्वरादयः। कार्पासतन्तुकतं वस्त्रं दुक्लादिशव्दवाच्यम्। कीश्रेयं क्वमिकोशोत्यं तसरिपद्दादि। श्रीणं अविलोमकतं कम्बलादि। श्रंशपदं वल्कलतन्तुक्ततम्। अतसी-तन्तुकतं चौमं तद्देशान्तरीयमिति विज्ञाः।

याज्ञबल्काः,--

सोषरोदकगोमूत्रैः श्रद्धात्याविककीशिकम्। सत्रोफलैरंश्रपष्टं सारिष्टैः कुतपस्तया॥

## गदाधरपद्वती ।

उषरमृत्तिकासहितेन गोसूत्रेणोदकेन वा द्रत्यर्थः। बहुवचनं पश्चादप्युदकपाप्तप्रधम्। श्रीफलं बिल्बम्।

उश्रनाः, पटादेस श्रुद्धान्तरमात्त, कीशियानां गीरसर्षप-कल्केनेति।

याज्ञवल्काः, सगौरसर्षपः चौमं ग्रह्मतीत्यनुवर्त्तते। गौरः श्वेतसर्षपः। चौमवदेव ग्राणस्य समयोनित्वाच्छुहिरिति विज्ञा-नेश्वरादयः। नववस्वमण्डस्पर्गे त्वविगानं समाचारप्रमाणक्तिति प्राचीनाः।

ग्रङ्गिराः,--

25

भीचं सहस्तरीकां वाष्यकेंन्ट्रनाञ्च रिक्सिः।
रेत:सपृष्टं भवस्प्रद्यमधिकञ्च प्रदुष्यति ॥
शयनाभनयानानि रीमाणानि च यानि तु।
वस्राख्येतानि सर्व्याणि संहितानि प्रचचते॥

रीमाणानि कम्बलादीनि संहितानि शयनाशनयानानि च वाव्यादिभिः श्रहातीति रुद्धरः । पूर्व्वीपसुक्तमपि श्रासनादिवत्वं वाय्यादिभिः श्रहातीत्यवगम्यते, श्रन्यथा पूर्व्वीकश्रहीनां वैयर्थं स्यात् । तथा शय्यावस्त्रस्यार्किकरणादिभिः श्रहिः, स्वापण्व नान्यकर्मणि ।

सृत्तिकाश्रतिन रातिवासी न श्रद्धातीति श्रास्तात्। श्रन्यदेव भवेद्वस्त्रिमित्यादि महाभारतोत्ती श्रयनकालीनवस्त्र यथेष्टाचारवस्त्रयोः कर्माणि निषेधाच । परकीयवस्त्रपरिधानिविष्ये गीतमः, निर्णेज्यादशक्ती ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## आचारसार:।

50

व्राह्में, सर्वें विष्मूत्र ग्रुक्रें च दूषितच सदस्बु भिरिति उत्तत्वात् कात्वायसभावें सज्जलाभ्यामिष पद्दादीनां ग्रुडि:। नीलीर तावस्त्र निषेधेऽपवादमाहं, स्मृत्यन्तरं। कार्य्वे पद्दवस्ते च नीलीरागी न दुष्यति। स्त्रीणां क्रीड़ार्थसंभीगे ग्रयनीये तथैव च॥ स्त्रीपां प्रयने निली व्राह्मणस्य न दुष्यति। न्यप्य वृद्धी वैश्वस्य पर्वेवर्जं न दुष्यति॥ प्रसङ्गाचस्त्रवालयोरिप ग्रुडिलिंस्थते। चेलवच्चमर्णां ग्रुडि:,

कणाजिनानां वालैर्वा वालानां सृद्धिरस्थसा। काम्यपः, हतीनां रञ्जनात् ग्रुडिः। हितः चभ्रकोषः, रञ्जनं काषायद्रव्येण शोधनम्। सृह्यपरिशिष्टे,—

दर्भाः कष्णाजिनं मन्ता ब्राह्मणा हिवरग्नयः। अयातयामान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः। चर्भग्रहणं तिह्वकाराणां वरत्नादीनासुपलचणमिति विज्ञानेष्वराः। एवं सर्वेतापि विक्वतिषु प्रकृतिग्रुडिरेवेति उपरिष्टादधोऽप्यव-गन्तव्यम्। इति वस्तादिग्रुडिः॥

यज्ञोपवीतस्यावस्यकालं तत्प्रकार्य लिख्यते, कात्यायनः,— सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन तु। विशिखो व्युपवीतस्य यत् करोति न तत् क्रतम्॥ स्रुतिः,—

ī

यज्ञोपवीतीत्येवाधीयेताध्यापयेद् याजयेद् यजेच ।

## गदाधरपदती

CC

मनुः, — कार्पाससुपवीतं स्यादिप्रस्योर्द्वे हतं तिहत्। विह्यता ग्रस्थिनैकीन तस्यैकोग्रस्थिरिष्यते॥

कात्यायनः,—

जहं तु निव्वतं कार्यं तन्तुत्रयमधोवतम्।
तिव्वतं चोपवीतं स्याचिवता ग्रन्थिना युतम्॥
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृतं यद्दिन्दते कटिम्।
यज्ञोपवीतं तद्ज्ञेयं नाति इस्वं नचो च्छितम्।

वामाहत्तं निगुणं काला, दिचणाहत्तं नवगुणं कुर्यात्, तदेव च त्रिराहत्तं चोपवीतं वामस्त्रत्ये धतं नाभिष्टष्ठवंशयोर्दृतं यथा कटिपर्यन्तं प्राप्नोति तावत्परिमाणं कार्यमित्यर्थः।

आपस्तम्बः, उपासने गुरूणां बहानामितियोनां होमे जप्ये कभीण भोजने आचमने च यज्ञोपवीती स्थात्।

निगमपरिशिष्टे, वामस्तस्ये यज्ञोपवीतं दैवे प्राचीनावीतीति दत्या पित्यज्ञे नाभ्यादिकग्छावसत्तमभिचारे निवीतं आष्ट्रहर् देशावलस्वं ग्राभ्यधर्मोषु। कग्छपदं लच्चण्या स्कन्धपरं, दिस्तस्थावसत्त दत्यर्थः। ग्राम्यधर्मी मैथुनम्।

गोभिनः दिच्णबाहुमुबृत्य सन्येऽशे प्रतिष्ठापयित, दिच्णं कचमवलम्बं भवित, एवं यज्ञोपवीती भवित सन्यं बाहुमुबृत्य शिरोऽवधाय दिच्णिंऽशे प्रतिष्ठापयित सन्यं कचमवलम्बं भवित। एवं प्राचीनावीती भवित।

वस्त

का

<sup>(</sup>१) तिसरम्।

#### याचारसार:।

33

मनु:-

निवीती कग्छसज्जने। ब्रह्माग्छे,—

यज्ञोपवीते हे धार्थे श्रीते स्मार्ते च कर्माण ।

त्वतीयसुत्तरीयार्थेऽप्यभावि' परिकल्पयेत् ॥

उपाकर्माणि जन्मचें च्छिने चैव विशेषतः ।

गुणकेरे विवाहे च नूतनत्वं प्रकल्पयेत् ॥

नोपवीतं श्रिरः कुर्व्यान्न च नाभी प्रधारयेत् ।

श्रपसव्यं न कुर्वीत न हि कायादहिनयेत् ॥

मलापकर्षणे तैले सेथुने पित्वक्तमंणि ।

श्रव्र कुर्यादहिन्यं नान्यनेत्यत्रवीन्मुनिः ॥

नवयज्ञोपवीतधारणे ब्रह्मोपनिषदुक्तमन्तः,—

यज्ञोपवीतं परमं पवितं ब्रहस्पते यसहजं पुरस्तात् ।

श्रायुष्यमग्रं प्रतिसुच्च शुक्तं यज्ञोपवीतं बल्मस्त तेजः ॥

त्रायुष्यमग्रा प्रतिमुच ग्रुश्चं यज्ञोपनीतं बलमम् तेजः ॥
भ्रयं मन्त्रसु पृथगुत्तरीयार्थहतीययज्ञोपनीतग्रहणेऽपीति उत्तरीयवस्त्रधारणप्रस्ताने उत्तं, तस्य उत्तरीयार्थहेन भिनं ग्राचमनं
कार्यम्।

मनुः,—

ij

घ

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्। अपु प्रास्य विनष्टानि स्टक्नीतान्यानि मन्त्रवत्॥

<sup>(</sup>१) वस्ताभावे तिहस्यते।

## गदाधरपद्यती

तस्मात्त्वत्तस्य पुरातनस्य जले निचेपः कार्यः। तथा, मेखलादण्डा-जिनादावघाते त्रय्या दुला यथार्थमुपयात्। अवघातः पादमार्गेण निःसरणं, तयो च ऋक्त्रयं तुभ्यन्तामङ्गिरः।

पुनक्षेतुः,-

03

भगने व्रतपत इति ऋक् चयम् । इति यन्त्रोपवीतविधिः।

(१) खने व्रतया द्ति सक्त्ययम्।

्रामकी वर्षा है है। वर्षा वर्षा करते हैं।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मिन उसे क्षत्र प्रकार विश्व क्षत्र की

# अय तिलक्षारग्रम्।

स्नातयतिलकं हयं नित्यं कुर्योदिशांपते।
प्रियङ्गचन्दनाभ्यां वा विल्लेन तगरेण वा ॥
तथा, अश्विकीय्यनाचारः पापं वा यदि चिन्तयेत्।
श्विरेव भवेत्रित्यसूईपुण्डाक्कितो नरः॥
तथा च शौचसम्पादकलेन सर्व्वकस्थाङ्गफलवन्तात्पुरुषार्थम्।
यच्छरीरं मनुष्याणासूईपुण्ड्रविवर्जितम्।
द्रष्ट्यं नैव यिकिश्चित् श्रमशानसदृशं हि तत्॥
जर्द्वपुण्ड्राकितो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते।
सामान्यतस्त, उत्तमोमध्यमोहीनयतस्तिद्वाङ्गलैः क्रमात्।
वर्त्तिदीपाक्कतिः कार्या वेण्यप्रवाक्कतिस्तया।
पद्मस्य सुकुलाकारं कुसुदस्थोत्यलस्य च॥
अथवा.

ललाटे दण्डवत् कुर्य्यात् हृदये कमलाकृतिम्। वेणुपताकृतिं वाह्वीः कुर्यादन्यत्र दीपवत्॥ इत्याकाराणि।

तया, — गङ्गासृत्तिकया चैव स्नात्ना कुर्याक्षलामकम्।
चन्दनेन सदा वापि कुर्यात्मञ्च ललामकम्॥
ललाटकग्छहृद्दाह्नीः सर्व्वकल्यपनाग्रनम्।
ललाटे वासुदेवाख्यं कंग्छे विश्वमयाव्ययम्॥
प्रयुक्तं चानिक्दं च वाह्नीकृदि तथाच्युतम्॥

## गदाधरपद्यती

23

पाद्मे — अर्धपुण्डुं दिजः कुर्यात् चित्रयाणां तर्यव च।
वैश्यादीनां तथा विप्रः श्रूद्रादेर्भण्डलाक्तति॥

महाभारते,-

जाङ्गवीतीरसभूतां मृदं सूड्गी विभित्ति यः।
विभित्तिं रूपं सीऽकस्य तसीनाणाय केवलम्॥
विषाधमीं,—

तुलसीकाष्ठसभूतचन्दनेन विलेपनम्।
तथा, चन्दनं धूपग्रेषश्च सर्व्वेपापापहारकम्।
तहुपोपयुक्ताग्निभस्म तहार्थ्यम्। एतदपि तिलकरूपलेऽप्य-

स्नान्दे,-

विरोधात्तिलकार्थे ग्राह्मम्।

योधारयेद्वारवतीससुद्भवां सदा पिवतां कलिकलाषापद्यां।
नित्यं ललाटे हिसन्त्रसंयुतां यसं न प्रश्चेद्यदि पापसंयुतः॥
यहा न हिंसन्ति न रचसां गणा यचाः पिशाचीरगभूतदानवाः।
यस्यान्तकाले खग गोपीचन्दनं वाह्वोर्जलाटे हृदि सस्तके च॥
प्रयाति लोकं कमलालयाप्रभोः स वालघाती यदि ब्रह्महा नरः।
योग्रत्तिकां द्वारवतीससुद्भवां करे समादाय ललाटपद्धके॥
करोति नित्यं तनुश्चिद्वहेतोः क्रियाफलं कोटिगुणं लभेत सः।
क्रियाविहीनं यदि मन्त्रवर्जितं अद्याविहीनं यदि भक्तिवर्जितम्॥
क्रात्वा ललाटे यदि गोपीचन्दनं करोति तल्कक्षं सदाच्यं वुधाः।
सत्यतपाः, गोमतीतीरसभूतां गोपीदेहससुद्भवाम्॥
स्रदं मूर्ष्ट्व वहेदयसु सर्व्यपापैः प्रसुच्यते।

#### आचारमार:।

€3

तुलसीप्रक्रमे,—

प्य-

[;

तन्सदाचितं पुग्डुं ललाटे सर्व्वसिद्धिम् ॥
सुगुत्तुल् सदा कुथ्याग्रदेशिन्या ययाक्रमम् ।
सर्व्वान् कामानिभलपन् सदानामिकया वृधः ॥
इति वाक्यदर्शनाग्रदेशिन्या अनामिकया वा ग्राह्मम् । यदि श्रासां
स्तिकानां सीकर्थार्थं एकीकरणेन तिलकधारणं तदा न

पादाक्तिं हरे: पुग्डूं धारयेच्छिद्रसंयुतम्।
स याति वैषावं स्थानं यज्ञैरिप सुदुर्लभम्॥
नासिकासूलमारभ्य केशान्तं धारयेहुधः।
मध्ये छिद्रं तत्र कत्वा वैष्णवो विष्णुलोकभाक्॥
इदं तु वैषावेन कार्य्यं गोदोहनवत् फलार्थम्। दीपशिखाद्याकारसु
चमसवित्रत्थः। तत्र ललाटे सिक्ट्रपादाकारोऽन्यत्र दीपशिखाव्याकार एवमेव समाचारः। सामर्थ्ये तु.

ललाटे नेमवं नियानारायणमधोदरे।

साधवं हृदये चैव गोविन्दं नग्छक्पने॥

उदरे दिचिणे पार्खे विष्णवे नम उच्यते।

तत्पार्खे वाहुमूले तु स्मरेडै मधुस्दनम्॥

तिविक्रमं नर्णपार्खे वामे कुचौ तु वामनम्।

श्रीधरं वाहुने वामे हृषोनेभं तु नग्छने॥

पृष्ठतः पद्मनाभं तु दामोदरं नकुद्यपि।

लच्मीं वचः स्थले देवीं वासुदेवं च मूईनि॥

## गदाधरपदती

नामानि द्वादमैतानि नमस्तारयुतानि च ।

प्रयुच्चीत हिर्दि ध्याला वासुदेविति सूर्डिनि ॥

द्वांवं विहितस्थानमन्ताणि । यात्यन्तामक्ती,—

ललाटे वासुदेवास्थं कण्डे यीपुरुषोत्तमम् ।

नाभी नारायणं स्मृला सर्व्वपापैः प्रसुच्चते ॥

एवं,— नारायणायुधैर्युक्तं कलात्मानं कलौ युगे ।

कुरुते पुष्यकर्माणि मेरुतुच्यानि तानि तु ॥

चक्राङ्किततनुर्भूला यः याडं कुरुते नरः ।

तत्सवं प्रतिग्रह्णाति गयायां च गदाधरः ॥

दिति सर्व्वकसीानुष्ठाने फलातिभयाधें भङ्कचक्रादिधारणं याङ्गभूतं,

वचनान्तरात् पुरुषाधे च । तथाच स्मृतिः,—

नारायणायुधैर्नित्यं भूषितो यस्य विग्रहः। पापकोटिप्रयुक्तस्य तस्य किं कुरुते यमः॥

यत्तु निषेधवचनं पठति,—

तथाच.

83

एकजातिरयं धन्मी न दिजातीः कयञ्चन ।

इति तत्र एकजातीः शूद्रस्यायं धन्मैयक्रादिधारणिमत्यर्थः ।

दिजातिपदमत्र चत्रवैश्यपरं, तथा च न चत्रवैश्ययोयक्रादिचिक्रधारणं, ब्राह्मणानां तु तद्वारणस्य विहितत्वात् ।

उपवीतादिवडार्थाः शङ्कचक्रादयः सदा । ब्राह्मणस्य विशेषेण वैणावस्य च तङ्गवेत् ॥ चक्राङ्किततनुर्विप्रो संक्ते यस्य च विश्मनि । दति ।

#### याचारसार:।

24

तसेखनं च--

विलिखेद्देविचिक्नानि तुलसीगोपिकास्टा।
द्रित वचनात् तुलसीस्रितिकया गोपीचन्दनेन वा।
काला काष्ठमयान् विस्वान् कृष्णचिक्नेय चिक्नितम्।
यथाङ्कयित चालानं तल्लामो नास्ति वैष्णवः॥
यच्न,---

ग्रहं चक्रच यः कुर्यान्मृदा कार्णायसेन च। स ग्रूद्रवहहिः कार्यः सर्व्वस्मात् हिजकमीणः॥ यत्र कार्णायससाहचर्यान्मृत्पदं विस्वपरं, तेन कत्वा काष्ठमयं विस्वमिति विहितकाष्ठसयविस्वासावे प्रतिनिधिलेन प्राप्तयोः सन्ययलोह्तविस्वयोर्निषेधः। तेन तास्त्रादीनां प्रतिनिधिलेन करणे न दोषः।

दिविणे तुंकरे विश्णोर्विश्याद्वे सुदर्भनम्।
सब्ये ग्रंखन्तु विश्वयादेवं ब्रह्मविदो विदुः॥
ग्रङ्कोपिर क्षते पद्मे प्रत्यहं दिविणे करे॥
वामे गदाधरस्रके वासुदेवः स्वयक्तवित्॥
इति वचनादुभयत उभयं धार्थ्यं, न च विकल्पः, एकार्थन्नानात्।
सर्व्वाङ्गं चिक्तितं यस्य नारायणकरायुधेः।
वैश्णवत्वं क्षतं तस्य पापं न प्रविशेष्टुदि॥
इति सर्व्वाङ्गेऽपि धारणम्। तत्र मन्त्रः,
पाञ्चजन्य निजध्वानध्वस्तपातकसञ्चय।
व्राह्मिं पापिनं घोरं संसारार्णवपातनम्॥

33

## गदाधरपदतौ

सुदर्भन निजज्योतिर्ध्वस्तपातकसञ्चय ।

श्रज्ञानान्धस्य मे नित्यं विश्णोर्मागं प्रदर्भय ॥

संसारभयभीतानां योगिनासभयद्भरः ।

पद्महस्तेन यो देवो योगिशस्तं नमास्यहम् ॥

ब्रह्माण्डभुवनारभ्यमूलस्तभगदाधर ।

कौमोदकी करे यस्य तं नमामि गदाधरम् ॥

श्रथ कृष्णसृद्रा,—

कणनामाद्भिता सुद्रा अष्टाचरसमन्वता।

ग्रंखाद्यैरायुर्धेर्युक्ता स्वर्णरीप्यमयी तथा॥

यस्य पुंसः करे नित्यं तत्समी नास्ति वैणावः।

कण्णसुद्राप्रयुक्तय करोति पित्रदैवतम्॥

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कृतं भवित चाच्यम्।

दर्पणे सुखमालोक्य कुर्य्यात्तिककधारणम्॥

सर्वया उदके न प्रश्चेत्, तत्र प्राययित्तस्थोक्तत्वात्। इति तिलकधारणम्॥

(१) मर्बम्।

## अथ मालाधारगाम्।

तद्राचं धारयेत्रित्यं सन्त्यादिषु च कसंसु।

श्रतद्राचधरो भूत्वा यद्यलसं च वैदिकम्॥

करोति जपहोमादि तत्सर्वं निष्पलं भवेत्।

इति। सर्वेकसंसु एतद्वारणं नित्यम्।

श्रिष्टाः—

पुष्णानां परमं पुष्णं पवित्रं पापनाशनम्।
कद्राचधारणं श्रेष्ठिमिच्छोके परत्र च॥
मूर्खी वाऽप्यन्यजातो वा युक्तो वा सर्वपातकै:।
कद्राचं धारयेद्यसु स कद्रो नात संशय:॥
द्रित फलश्रुते: संयोगपृथक् लन्यायेन काम्यं च।

धारणस्थानम्।

हस्ते वाही तथा कर्णे रुद्राचं मूर्ड्नि धारयेत्। अवध्यः सर्वभूतानां रुद्रविहचरेद् भुवि॥ सर्व्वपापविनिर्मृतः स गच्छिति परां गतिम्। यज्ञोपवीतस्थानं च विप्राणां धारणं हितम्॥ दशकोटिगुणं पुख्यं धारणाञ्चभते जपे।

अन विप्राणां यज्ञीपवीतस्थाने धारणं जपात्रयं, चतुई ग्रकीटि-गुणपालक्रपकाय्यपालार्थम्। तेन पुरुषार्थधारणे जपेऽप्युक्तकामनां विना धारणं न यज्ञीपवीतस्थाननियमः।

<sup>(</sup>१) कमानराक्षधारखे।

## गदाधरपदती

अत विशेष:,-

22

यावत् षोड्णवक्तान्तमेकवक्तादितः स्थिताः। दुर्सभस्वेकवत्रासु तथैकादश घोड़श ॥ चिचतु:पञ्चमुखाः सुलभाः ग्रेषाय मध्यमाः। एकवत्तः शिवः साचाइस्महत्यां व्यपोहित ॥ भक्तरत्यनकाले तु खाल्यूई खाप्यते यदि। ग्रग्निस्तन्यस्तदा नृनमेकवत्रस्य लच्णम् ॥ स्रोतिस प्रतिस्रोतश सं च याति सुहर्मुहः। स च यावच्छरीरस्यस्तावनात्व् वाधते॥ हिवत्नो गोवधं हन्यास्विवताः स्तीवधं तथा। चतुर्वेक्को नरवधं मोचयेनात संशयः॥ श्रगस्यागमनञ्जेव त्रभन्यस्य च भन्तरम्। मचते सर्वपापेभ्यः पञ्चवक्तस्य धारणात्॥ षड्वत्नं कात्तिक्रेयस् धारयेद्विणे भुजे। ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्म्चते नात संगयः॥ सप्तवक्रमेष्वर्थदं महापातकनाशनम्। जीवेद्दर्भगतं 'सायमष्टवक्कस्य धारणात्॥ नम्यन्ति सर्व्वपापानि नं विघ्नः कुचचित्रवेत्। नववत्नं वामवाही धारणं मुतिदं मतम्। लचकोटिसइस्च ब्रह्महत्यां करोति यः॥

(१) साए।

#### याचारसार:।

33

तसर्वं दहते ग्रीघं दग्रवक्तस्य धारणात्।
तथैकादग्रवक्तस्य ग्रिखायामेव धारणात्॥
सर्वे दुष्टाय नश्चित्त वाजिमेधसहस्रकम्।
तया दादग्रवक्तस्य कण्डदेग्रे च धारणात्॥
न चैवाग्निभयं तस्य न च व्याधि: प्रवर्त्तते।
गोमेधफलसौभाग्ये हिंसापापच्यस्तया॥
तत्त्रयोदग्रवक्तस्य कण्डदेग्रे च धारणात्।
सर्वेकभंफलावाप्ति: सर्व्वपापच्यस्तया॥
वक्तं चतुईशं तस्य पृष्येन प्राप्यते यदि।
धारयेत् सततं मूर्ष्ट्रि सर्व्वपापप्रणाग्नम्॥
त्रमन्त्रधारणादेषां गुणा एते प्रकौर्त्तिता:।
समन्तं धारयेद्यस्य फलं वक्तं न ग्रक्यते॥
एवञ्चामन्त्रधारणेऽप्युक्तफलसिष्ठि:।

यत्तु, विना मन्त्रेण यो धत्ते स याति नरकं ध्रुवम् । इति तत्समन्त्रकविधिप्ररोचनार्धममन्त्रकनिन्दारूपमेव, उदितहोम-प्रशंसार्थमनुदितनिन्दा यथा।

प्रातः प्रातरतृतं ते वदन्ति पुरोदया जुह्नति येऽग्निहोत्रम्। इति। तदुक्तं न हि निन्दा निन्दां निन्दितुं प्रवर्त्तते अपि तर्हि जुत्यं स्तोतुम्। अमन्त्रधारणेऽपि प्रतिष्ठा कार्य्या। सा चैवं,— गटाधरपडती।

200

पञ्चामृतं पञ्चगव्यमघोरय तथा मनुः।
एतैः प्रतिष्ठा रुद्राचे धारयेनु जपेच तान्॥
यघोरमन्त्रेण पञ्चामृतपञ्चगव्याभ्यां स्नापयित्वा धारयेत्, जपेऽचमालां वा कुर्यादित्वर्थः। समन्त्रकधारणपचे, हूं, क्री, मित्यादि
मन्त्रीऽन्यत दृष्टव्यः। तथा,—

रहाचान् कर्ण्डदेशे दशनपरिमितान् मस्तके विंशती हे षट्षट् कर्णीपकर्ण्डे करयुगलगतान् दादश द्वादश्वि । वाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगभिगदिता ह्येकमेकं शिखायां वचस्प्रष्टाधिकं यः कलयति श्रतकं स स्वयं नीलकर्ण्डः ॥

t tuistien <del>de 10 ja</del> jahi eise ein

- P. IV

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## अथ पद्माच्यारगम्।

तदपिकसाङ्गं पुरुषार्थेच । तथाच शिष्टाः,

पद्माचं धारयेतित्यं विशेषेण जपादिषु।
श्रम्भभपतं प्राप्य विष्णुलोके महीयते॥
ये ग्रङ्गचक्रपरिचिक्तितवाहुमूलाः
कर्णां वसक्तसरसीक्हवीजमालाः।
ये वा ललाटफलकोक्सस्टूईपुण्ड्रास्ते वैष्णवा भुवनमाश्र पवित्रयन्ति॥
श्रम्भ धात्रीफलधारणं.—

धानीफलकतां मालां कग्छे वहति मानवः सोऽप्वमिधायुतं पुख्यं यामे यामे लमेन्दरः॥

इति वचनात् फलार्थमेव।

(१) कर्छावस्ता।

। हारावित व से बालां तुवानेकार व्यापार

# यय तुलसीमालाधारणम्।

त्रव शिष्टाः,

तुलसीकाष्ठमालायाः भूषितः पुर्ण्यमान्वरेत् पितृणां देवतानाञ्च कतं कोटिगुणं भवेत्॥ इति वचनाद् यत्न कापि धारणं कर्माङ्गं शिरसि वाही च धारणं फलार्थम्।

तुलसीकाष्ठसभूतं शीवें बाही च भूषणम्।
वहते यसु वै मत्यों देहे तस्य सदा हरिः॥
दतिवचनात् तच विष्णवे समप्ये धार्यम्।
निवेद्य केश्वे मालां तुलसीकाष्ठसभ्यवाम्।
वहते यो नरो नित्यं तस्य वै नास्ति पातकम्॥
तथा,—

तुलसीकाष्टमालां तु काग्छे लग्नां वहेतु यः। अग्रुचिर्व्वाप्यनाचारो मामेवैति न गंसयः॥

स्तान्दे च,—

तुलसीकाष्ठसभूता माला धार्या मया सदेति।
चन्द्रभभाषा प्रतिज्ञानात् वैषावनावय्यं धार्या।
अधारणे च दोष:—

धारयन्ति न ये मालां तुलसीकाष्ठसस्भवाम्। नरकात्र निवर्त्तन्ते दन्धाः कोपाम्निना हरेः॥

# अय विषाुनिकील्यधारगम्।

तदपि धन्माचरणे फलार्थम्।

यः कला तुलसीयतं शिरसा विष्णुतत्परः।
करोति धर्माकार्थ्याणि फलमाप्नोति चाचयम्॥
इति वचनात्, पुरुषार्थं च फलस्रवणात्।

विष्णुमू क्षि स्थितं पुष्पं शिरसा यो वहेन्नरः।

त्रपर्युषितपापः स्थाद् यावद्युगचतुष्टयम् ॥

विष्णोरङ्गात्परिश्वष्टं मालतीकुसुमं खग।

यो धारयित श्रिरसा सर्व्वधर्यंपणलं लमेत् ॥

यस्य नाभिस्थितं पुष्पं सुखे श्रिरसि कर्णयोः।

तुलसीसमावं नित्यं तीर्थेस्तस्य मखैत्र किम् ॥

तुलसीदलमालां तु क्षणोत्तीर्णां वहेत्तु यः।

पत्ने पत्नेऽष्वमेधानां दशानां लभते फलम् ॥

त्रहोरात्ने स्थितं यस्य तुलसीदलसम्भवम्।

लिप्यते न स पापन पद्मपत्निमान्भसा॥

इति वचनात् अहोरानधारणे मूत्रपुरीषकालेऽपि धार्यम्। द्रोणाञ्जपनं श्रीवृत्तपत्नं मूर्द्धि न धारयेत्। न च जिन्नेत्र चाक्रामेत्तद्दीजं न च भन्नयेत्॥

स्कान्दे च, निक्कां खाँ शिरसा धार्यं लदीयं सादरं मया इति वैणावप्रतिज्ञालिखनात्तेनावय्यं धार्यम्।

# यय शिखावस्थनम्।

कात्यायनः,—

सदोपवीतिना भाव्यं सदा वडिशिखेन तु। विशिखो व्युपवीतश्च यत्नरोति न तत्नृतम्॥ इति शिखावन्धनं कभीाङ्गम्। श्रतएव कात्यायनः,—

स्नाने वहिश्रिखीत्यनुवादः । एवञ्च सित,—
गङ्गायां भास्तरे चेचे मातापिनो मृतिऽहिन ।
सुण्डनं चोपवासय सर्व्वतीर्थेष्वयं विधिः ॥
वर्ज्जीयत्वा गयाचेत्रं विश्वानां विरजां तथा ।
दत्यत्रापि शिखावर्ज्जनमेव सुण्डनम् ॥

अतएव कात्यायनः,—

किशसम्यू वपते वाऽशिखमिति । सर्व्वदेशिष्वेवमेव समाचारः। स्विति शिखां वर्ज्जियिलेथीः । स्वतएव नीचकिशनखश्मस्यः । क्षृत्र-किशनखश्मस्वरिति मनुयाज्ञवल्कारी । स्नातकधर्मालेन किश्रनीयः खार्थं वपने कर्त्तव्ये । शिखावर्ज्जिमित्येव कार्य्यम् । क्षृत्रत्यत्र कर्वातं । किदनमिति मेधातिथिः ।

यत्त दानधर्मी,

किश्रसम् धारयतामयंगा भवति सन्ततिरित्यत अवपनं कार्यं विद्यालया किल्लाम्यं विद्यालया वि

तियिविशेषादी चौरनिषेध:।

#### आचारसार:।

१०५

ब्रडशातातपः,—

TT:

सृप्त-नीच-

तत्पनं

षष्ठाष्टमी श्रमावस्था उमे पचे चतुईशी।
एषु सिन्निहितं पापं तैले मांसे भगे चुरे॥
वामनपुराणे,—

चौरच रिक्तासु परिवर्ज्ययेत्।
तया चौरं ग्रुक्ते वर्च्यम्॥
तया चौरं विशाखासु श्रमिजिसु वर्च्यम्।
देवकार्य्ये पित्रश्राद्वे रवेरंग्रपरिचये।
चौरकर्यः न कुर्व्वीत जन्ममासे न जन्ममे॥

88

# यय सुवर्णकुशादिधारगम्।

लबुहारीतः, — जपे होमे तथा दाने खाध्याये पित्तर्पणे।

ग्रम्त्यन्तु करं कुर्यात् सुवर्णरजतेः कुग्रैः॥

खर्णरीध्यबहुत्वमवयवापेचम्। कुग्रे खतो बहुत्वम्। वाक्यान्तरात्

हस्तद्वयगतत्वाच। त्रत्र न खर्णमनग्रं धारयेदिति पर्युदासादग्रं

ग्रद्धमेव खर्णं कम्माङ्गम्। त्रमग्राधारणे तङ्गवैगुर्णं नाधमीः।

कालिकापुराणे, —

कायस्थेन तु हेन्द्रा च कर्म यक्तुरुते नरः।
ग्राचरेत्तस्य तत्पापं वज्र लेपं भविष्यति॥
ग्रनामिकायां तद्वार्यं दिच्णस्य करस्य च।
तेन ग्रनामिकाव्यतिरिक्तस्यर्णधारणे तस्य गौरवं वहुप्रायिक्तापनोयं भवति। ग्रभे रौको च कुण्डले इति मनूक्तकुण्डलद्वयधारणम्। वहिर्मात्यं धारयेदन्यत्र रुक्तमय्या इति विश्वष्ठोक्तस्नातकः
धर्मस्कामालाधारणं, गुरुणाऽनुज्ञातोऽलङ्कारादीन् ग्रह्लीयात्।

यथार्थं चैतानि विश्वयादिति हारीतोक्ते:। पापाचरणकार्वे परिहार्थ्यम्। अनामिकायाः प्रथमं पर्वे खर्णेन पूरयेदिति वाका दर्भनाष्यमपर्व्वस्थाने खर्णे धार्थम्।

तया, — तर्जनो रूप्यसंयुक्ता हमयुक्ता लनामिका। इति-

वाक्यात्मसाचाराच तर्ज्जन्यां रजतधारणम्।
सर्व्वानङ्कारधारणे मन्तः, यथा, अलङ्करणमसि भूयो अलङ्करणं भे
भूयादिति, नवरत्वयुत्तमुद्रिकाधारणं काम्यमेवेति न लिखितम्।

<sup>(</sup>१) देवात् पापक छ।

# अथ कुशधारणं, तिहचारस।

कात्यायनः,—

हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाञ्चयज्ञियाः। सम्मूलाः पित्टदैवत्याः कल्याषा वैष्वदेविकाः॥ इत्रलाः प्रचरणीयाः स्युः कुणा दीर्घाञ्च वर्हिषः। दर्भाः पविव्रसित्युक्तमतः सन्ध्यादिकस्रीस्॥

यज्ञीयाः दर्भादियज्ञार्थाः । पाञ्चयज्ञीयाः पञ्चयज्ञार्थाः, कल्मषाः, क्षण्णपाण्डराः, कण्णा वा वर्ह्धिवद्यास्तरणादि कुण्र दीर्घलविधेस्तदन्यत प्रचरणेऽनुष्ठाने ज्ञस्वाः । यत्र कभीविभिषे दभीविभेषा हरितादयो विह्निताः ।

अतः सन्धादिन मैसु दर्भमातं पवितश्च यथोज्ञलचणं सन्धा-प्रकरणे उज्ञम्। तत्र,

सव्यः सोपग्रहः कार्यो दिचिणः सपवित्रकः। दति कात्यायनीयाभिधानात् तथाविधक्रग्रमातं ग्राह्यमित्यर्थः, ग्रादिपदेन यद्ग्रापिनाव्यतिरिक्तकभाणि, इस्तवं ग्ररतीन्यूनत्वं, दीर्घतं तदिधकतं त्राहे तु गोकर्णमात्रत्वं इस्तवम्।

गोकर्णदीर्घहरिताः आहे सायाः समूलकाः। इति वायुपुराणात्.—

अत प्रतिपर्क लुनातीति खुतेः,पित्राव्यतिरिक्ते सनाभिद्वग्रहणं, पित्तेर्युपमूलोच्छेदितं भवतीति पिण्डपित्यक्ते च महापित्यक्ते च खुतेर्वाजसनियिनां मूलसमीपे कित्रस्य ग्रहणं, समूलस्य पितेर ग्रहणं शाखान्तरीयविषयम्।

ताप-

रात्

दग्रंग

तक<sup>-</sup>

काली

ाक्य-

यां मे

म्।

200

## गदाधरपहती

शिष्टाः, श्वनन्तश्यनादूईं न पठे सप्तमं क्रतुम्।
केदनं वर्हिरिधानां नारोहे चर्मपादुके॥
नकारः, काकाचिगोलकन्यायेन उभयवापि अन्वेति।
तवापवादमाह, मरीचिः,—

मासे नभस्यमावास्या तस्यां दभी चयोमतः।
अयातयामास्ते दभी विनियोज्याः पुनःपुनः॥
नभस्यामावास्या कण्णपचादिमासाभिप्रायेण, अत्र केदिता अयातयमा दत्युत्तेः हरिस्तापमध्येऽन्यतिथी केदिता यातयामा दत्युतं
भवति।

त्रत्न केचित्, हरिशयनमध्ये क्टेदननिषेधस्थातिकामे किमनिष्ट-फलमित्याकांचायां तत्र केदितानां यात्रयामत्वं दोषः कल्पाते, भाद्रामावास्याकिनानामयात्रयामत्वविधानसामर्थ्यात्।

त्रतएवासाहेश चातुर्मास्यक्तित्रुश्रीः सदा एव कर्षा कुर्विति न दिनान्तरे।

शिष्टा:,---

संयहादत्सरं यावत्श्रुडि: स्वादिधविहेषाम्। अतःपरं न ग्रुह्मीयाद्यज्ञादी जपकर्माणि॥ ग्रुह्मपरिधिष्टं,—

> दर्भाः क्षणाजिनं मन्ता ब्राह्मणा इतिरम्नयः। अयातयामान्येतानि नियोच्यानि पुनः पुनः॥ ये तु पिण्डास्तृता दर्भा यैः क्षतं पित्ततप्णम्। अमेध्याग्रचिलिप्ता ये तेषां त्यागो विधीयते॥

#### श्राचारसार:।

308

नवुहारीतः,—

विती दर्भाः पिष्य दर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु ।
स्तरणासनिपण्डेषु षट्जुग्रान् परिवर्ज्ञयेत् ॥
मूलोच्छिष्टे स्तृता ये च तेषां त्यागोविधीयते ।
गिष्टाः, वत्योकोदकछायासु भूमिदग्धायये जुग्गाः ।
गूद्रोत्पाटितगोचुणी त्राष्ट्रताच्छेदिता नर्खैः ॥
ब्रह्मयज्ञे च ये दर्भा ये दर्भाः पित्वकर्मणि ।
ते त्याच्या इत्यर्थः ।

दर्भमात्रस्यायातयामलोत्ती तत्रायमपवादः। लघुद्वारीतः,—

नीविमध्ये च ये दर्भा ब्रह्मस्चे च ये स्थिता:।
पविवांस्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुणा:॥
तेन सन्ध्यादिष्टतस्य पविचोपग्रहादेहींमादी बिनियोगे अन्यव
उपयुक्तरूपनिरिष्टिकविनियोगो नैवेति सिडम्।
कात्यायन:,—

श्रनन्तगर्भिणं साग्रं कौग्रं दिदलमेव च।
प्रादेशमानं विज्ञेगं पवितं यत्र कुत्रचित्।
चतुर्दर्भिपिञ्जलीरूपं पवितं, पनत्रयेण पविनमित्यादि सर्व्यं
सन्दिग्धप्रमाणकमनादृतञ्च।

यत्तु पराशरः,—

स्नाने दाने जपे होमे देवे पित्रेर च कर्माण। सव्यापसव्यो कर्त्रव्यो सपवित्रकरी दिजे:॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यात-इत्युत्तं

निष्ट-स्राते.

र्वनित

तत् यत क्रभाणि कुग्रमृष्टिधारणेऽनिर्व्वाहस्तत्रकुग्रवटोः कर्त्तव्य-तायां सव्येऽपि पवित्रलचणलचितकुग्रहयेन वृदुक्ररणपरं वोध्यम्।

तथा च, भोजने वर्तुलं प्रोक्तमेवमाचमने स्नृतम्। इति वटुपरं, तेन ग्रन्थिर्थस्य पवित्रस्य न तेनाचमनचरेदिति निषेधो बद्धाग्रन्थिविषयः।

न अञ्जीयानचाचामेद्वस्यायां करे स्थिते। इति निषेधात्। शिष्टाः,—। अर्थकायां स्थापनिष्या विशेषक्ष

> संत्यच्य वैष्टरं मागं ब्रह्ममार्गविनिर्गतम्। सक्तव्यदिचणोकत्य 'पवित्रमभिधीयते॥ दचावत्तीं भवेद्वद्मा वामावत्तेसु विष्टरः।

दति ग्रस्थिमार्गदयम्। अत्र सकदिति वचनाद्वस्यग्रस्थक्षताः नास्ति। दिवेष्टने हि ब्रह्मग्रस्थिप्रसिद्धिः, तेन ब्रह्मग्रस्थियतिरिक्त-ग्रस्थियुक्तपविव्रद्वयं सन्ध्यादिव्यतिरिक्तकर्माङ्गं वटुक्ष्पसिव्हदम्।

यत्तु, उभाभ्यामि पाणिभ्यां विप्रदेभेपवित्रकी।
धारणीयी प्रयत्नेन ब्रह्मयन्यिसमन्विती॥ इति।
तत्, श्रह्मयत्ते जपे होमे ब्रह्मयन्थिः विधीयते।
इति विधी कुत्र ब्रह्मयन्थिरित्यपेचायां हस्तदयपवित्रयोः ब्रह्मयन्थि

परिमिति न कुणवटुरूपेण सर्व्वाङ्गपवित्रे ब्रह्मयस्थिप्रसङ्गः। इति । शिष्टाः, — अनामिकायाः प्रथमं पर्वे खर्णेन पूर्यत्।

हितौयं दर्भसंयुक्तं कार्यं विप्रेण नित्यम: ॥

<sup>(</sup>१) पावितस्।

<sup>(</sup>२) ब्रह्मयन्यिविधिवर्मिति।

#### याचारसार:।

888

श्रयपर्वस्थिते दभें तप:सिडि: सदैव हि। अध्ये चैव प्रजाकामी मूले सर्व्वार्धसाधकम्॥ इति मूले धारणपच: सर्व्वाहत:।

कात्यायनः, — सच्चे पाणौ कुणान् कत्वा कुर्यादाचमनिक्रयाम्।

सव्येः सीपग्रहः कार्यो दिच्चणः सपविव्रकः॥ इति सन्ध्योपक्रमाभिहितत्वात् सन्ध्याङ्गसेव। तत्रायमर्थः।

अन्यत सव्यपाणाविष पिवतं सन्धायां तु सव्ये पाणी वहवः कुशाएव । अतएव तस्य विवर्णं सव्यः सोपग्रह इति ।

उप समीपे ग्रह्मन्ते मार्ज्जनायर्थमिति उपग्रहाः, तेन बहुकुण-धारणं दृष्टार्थञ्च । दिच्चणः सपवित्रक इति दिच्चणे बहुकुण्णितृह-स्पर्थे पुनर्व्वचनं, श्रत यद्यपि ब्रह्मयज्ञजपहोमेषु ब्रह्मयन्यियुक्त-पवित्रस्य विशेषविधिः।

तथापि, दर्भाः पविव्रमित्युत्तमतः सन्ध्यादिकसम् । इत्वव्र सामान्धतः श्रादिश्ब्दोपादानाद्वद्धयज्ञादिष्वपि ब्रह्मग्रस्थियुत्तं पविव्रद्वयं पवित्रोपग्रहरूपच तुत्थबलत्वाद्वैकत्थिकमेव। तेन ग्रस्थं विनापि पवित्रोपग्रहाभ्यां ब्रह्मयज्ञाद्यवैगुखे, केवलं ब्रह्मयज्ञजपहोमव्यतिरित्तेन ग्रस्थिप्रसङ्गः।

अश्र्त्यं तु करं कुर्य्यात् सुवर्णरजतैः कुशैः। दति वचनात् करद्वयकुश्रधारणस्य कभीकाञ्चम्।

याचमनेऽपि व्यासः,—

वामहस्तस्थिते दभें दिल्ली नोदकं पिवेत्। रक्तपानसमं ज्ञेयं प्रायिश्वत्तीयते दिल्ल । दति वचनात्।

## गदाधरपदती

११२

किवलं वामहस्तगते कुशे न जलपानं कार्य्यम् ।

उभयत्र स्थिते दभें समाचामित यो दिजः।

सोमपानसमं ज्ञेयं भुंते यज्ञफलं तथा ॥

इति तस्यैव वचनात्, समाचाराच ग्रन्थिरहितक्षुश्रधारणं

मध्यमानामिकयोः।

यत्तु कात्यायनस्त्रम्, साज्ये हस्तैकसाध्ये कर्माणि वेदोप-ग्रहः, ग्रन्यत्र सोपग्रहः, कुग्रैरसत्सु। इति, ग्रसत्सु वेदस्मेषु कुग्रोपग्रहविधिः। इदं पुरुषार्थमपि कुग्रधारणम्।

कुणहस्तः सदातिष्ठेद् ब्राह्मणी दश्मवर्क्जितः । इति वचनात्। धारयेदित्यनुहत्ती मनुः,—

यज्ञोपवीतं वेदच ग्रुभे रौको च कुण्डले । अव वेदः कुण्यसृष्टिः, तज्ज्ञचादाविन्द्रियोपस्पर्भनं दर्भेरित्याद्युपयोगार्धं, तेन वामहस्ते कुण्यसृष्टिः पुरुषार्धधारणे ।

इति कुश्विचारः।

# अय सन्धा।

योगी याज्ञवल्काः,—

षु

1

त्ते

श्रतः परं प्रवच्चामि सन्धोपासन निर्णयम्। श्रहोरात्रक्षतात्पापाद्यासुपास्य प्रसुच्चते॥ दचः, सन्धाहीनोऽग्रचिनित्यमनर्हः सर्वकसीस्। यदन्यत् कुरुते कसी न तस्य फलमश्रुते॥ हारीतः, —

पूर्वां सन्यां सनज्ञनासुपक्रम्य यथाविधि। गायतीसभ्यसेदिदान् यावदादित्यदर्भनम्॥ याज्ञवल्कारः—

यावन्तोऽस्यां विकर्षस्याः पृथिव्यां वालिणा दिजाः।
तेषां हि पावनार्थाय सन्या सृष्टा स्वयभुवा॥
सन्या येन न विज्ञाता सन्या नैवाभ्युपासिता।
जीवनेव स श्र्द्रत्वं सृतः स्वा चामिजायते॥
न तिष्ठति तु यः पूर्वासुपास्ते न च पश्चिमाम्।
स श्र्द्रवद्दिष्कार्थः सर्व्वसाद्दिजकर्मणः॥
सन्यां नोपासते विप्राः कथन्ते ब्राह्मणाः स्मृताः।
कामं तान् धार्मिको राजा श्रुद्रकर्मस योजयेत्॥
याज्ञवल्काश्रातातपौ,—

ग्टहेषु प्राक्तती सन्या गोष्ठे यतगुणा स्मृता। नदीषु यतसाहसा अनन्ता थिवसविधी। 889

श्रवतं मदागत्वच दिवा मैधुनमेव च ॥

पुनाति हषलस्यात्रं विहः सन्ध्याभ्युपासिता ।

प्राक्तती एकगुणपाला ।

योगी याज्ञवल्काः,-

विद्वासी तु सततं दिवसानां यथाक्रसम् ।
सन्यासुहत्तमातं हि द्वासवदी तु सा स्मृता ॥
तथा, सन्धी सन्यासुपासीत नास्तगे नोदिते खी ।
वीधायनः, —

त्रनागतां तु यः पूर्व्वां नातिकान्तां तु पश्चिमाम् । सन्ध्यां नीपासते विप्राः कथन्ते ब्राह्मणाः स्पृताः ॥ सन्ध्यात्रयं तु कर्त्तव्यं दिजेनात्मविदा सदा ।

ब्रह्माण्डे,—

एतत् सन्धात्रयं प्रोतं ब्राह्मणे चाप्यधिष्ठितम्।
नास्ति यस्यादरस्ततः न स ब्राह्मण उच्यते॥
योगी याज्ञवल्काः,—

या सन्धा या तु गायती दिधा भूला प्रतिष्ठिता । सन्धा उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासित: ॥ तथा स एव,—

> तिंशकोठासु विख्याताः सन्देश नाम राचसाः । प्राद्रवन्ति सहस्रांश्रमुदयन्तं दिने दिने ॥ अहन्यहिन ते नित्यं सूर्यीमच्छिन्ति खादितुम् । प्रथ सूर्यस्य तेषां च युदमासी सुदाकणम् ॥

#### याचारसार:।

११५

तती देवगणाः सर्वे ऋषयश्व तपोधनाः।
सन्धिति तसुपासीनाः प्रचियन्ति महळ्लम्॥
ॐकारब्रह्मसंयुक्तं गायत्रा चाभिमन्तितम्।
तेन दद्यन्ति ते दैत्या वजुभूतेन वारिणा॥
कराभ्यां तोयमादाय गायत्रा चाभिमन्तितम्।
श्रादित्याभिमुखस्तिष्ठन् तिः चिपेसम्ययोर्द्वयोः॥
सध्याक्ते तु सकत्तोयं चेपणीयं दिजातिभिः।
तं स्त्यं सन्धिति उपासीना जलं प्रचिपन्ति॥
तयाणाञ्चेव देवानां ब्रह्मादीनाञ्च संगमः।
सन्धिः सर्व्वसुराणां च सन्ध्या तेन उदाहृता॥
गरीयसी तु भूतानां तस्मात् पैती तनुर्हि सा।

पैती पित्रजननार्थं ब्रह्मण्स्तनुः सस्या।

सन्धिते तु परे सूच्ये निर्गुण गुणवोधिन ।
प्रधानपुरुषातीते सन्धिते सन्धिरुचते ॥
सन्धित तसुपासीना दति यदुक्तं तस्यायं शेषः। परे सूच्ये
अविद्याजीविभिन्ने निर्गुणे प्रपच्चहीने गुणवोधिनि जनवर्गस्य
साचिणि परमात्मिन ब्रह्मबुद्धरा सन्धिते, पुन्य प्रस्तुतलादादित्यमण्डले एवंविधपरमात्मबुद्धरा सन्धिते, सन्धिः सन्धिश्रव्दार्थः।
स्वात्मानं सर्व्वसाचिणं निष्पुपञ्चं ब्रह्माहिमिति ज्ञाला तदेव सूर्थमण्डलात्मकिमिति बुद्धिः कार्था, एवं सन्ध्याश्रव्दार्थः।

अतएवोक्तम्।

सन्धात्रयं तु कर्त्त्रयं दिजेनात्मविदा सदा।

38€

### गदाधरपदती

श्रात्मविदा ब्रह्मात्मेयकाज्ञानवर्ति।

एवञ्चाञ्जलिप्रचेपकाले तथा ध्यानं कार्य्यम्॥

एवं सन्ध्याग्रव्दार्थः, ताद्याध्यानसहितोऽञ्जलिप्रचेपः, गायतीजपश्चेति द्वयं प्रधानम्। पूर्व्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेदित्यादिना
जपेऽपि सन्ध्याग्रव्दप्रयोगात्।

तथा, तत्र प्रथमम् - । । । । । । । । । ।

अघमष्ण्य ऋषिच्छन्दोऽनुष्ट्प्तयैव च। देवताभाववृत्तं तु इयमेधनियोजनम् ॥ यथाऽखमेधः क्रतुराट् सर्व्वपापापनोदकः। तयाऽघमषेणं सूत्रं सर्व्वपापापनोदकम ॥ सिन्ध्दीपं भवेदार्षं गायतीं कृन्द एव च। यापसु दैवतं प्रोत्तं विनियोगासु मार्ज्जने ॥ सर्व्वेच पावनं कमी चाविङ्गानामुदाहृतम्। कोकिलो राजपुत्रसु द्रपदायार्षसुचिते॥ अनुष्धं भवेच्छन्द श्रापसैव तु दैवतम्। सौतामखामवस्थसाने च विनियुच्य च ॥ द्रुपदा नाम सा देवी यजुर्वेदे प्रतिष्ठिता। अन्तर्जेले निराष्ट्रस्य मुचते ब्रह्महत्यया॥ सस्यासुपासते यद्यद्यथावत्तां निबोधत। र्द्रशानाभिमुखी भूता ग्रुचिः प्रयतमानसः॥ याचानाः पुनराचामेहतमित्यभिमन्तरं च।

वि

#### आचारसार:।

680

कालगयनः,—

कसीन्ते वारिणात्मानं परिचिष्य समन्ततः। शिरसो मार्ज्जनं कुर्यात् कुगैः सोदकविन्दुभिः॥ पुनर्योगौ याज्ञवल्काः,—

तिराव्या तु सावितीं प्रणवं व्याहृतिस्तया।

मार्ज्जनच तथा कला यापोहिष्ठेति मार्ज्जयेत्॥

सार्जाम् चं तु प्रचिष्य जर्ड्डं सार्डं तु विचिपेत्।

यधोभागविस्ष्टाभिरसुरा यान्ति संचयम्॥

सर्व्वतीर्थाभिषेकच जर्ड्डं संमार्ज्जनाइवेत्।

यघमर्षणस्कोन मार्ज्जनं कारयेत्ततः॥

यन यापसु द्रुपदा कामतः संप्रयोजयेत्।

यन दृति मार्ज्जनं काम्यमिषकार्यम्।

नर्भिंहपुराणे,—

दर्भेषु दर्भपाणि: सन् प्राञ्चाखः सुसमाहितः।
प्राणायामांस् कुर्वीत यथाविधि समाहितः॥
तवाचासनमन्त्रस्य भेरुपष्ठ ऋषिर्मातः।
सत्ततं कन्द इत्युतां श्रीक् मी देवतासने॥
विनियोग इत्यर्थः, पृथ्वि वयेत्यासनानन्तरं प्रार्थनं साविविकालादवापि कार्थम्।

<sup>(</sup>१) सुतली।

## गदाधरपद्यती

382

संवर्तः, — श्रोँ कारस्य ऋषिर्वद्धा देवोऽग्निस्तस्य कथ्यते। गायत्री च भवेच्छन्दो नियोगः सर्व्वकभीस् ॥ खं 'ब्रह्मेत्यादिब्राह्मणम्।

व्याहृतीनाच सप्तनामृषिधैव प्रजापितः ।
गायनुर्राण्गगुष्टुप्च हृहती पङ्क्तिरेव च ।
तिष्टुप् च जगती चैव कृन्दांस्थेतानि सप्त वै ॥
ग्राग्नवांयुस्तथा सूर्यो हृहस्पतिरपाम्पतिः ।
दन्द्रथ विष्वेदेवाथ देवताः समुदाहृताः ।
प्राणस्थायमने चैव विनियोग उदाहृतः ॥

भूरिति ऋग्वेदादित्यादिब्राह्मणं, स्मृतान्यच— विकामित्र ऋषिः सूर्यो देवताऽग्निसुखं तथारे। ऋन्दस्तथा च गायती प्राणायामे नियोजनम् ॥ भूमिरन्तरीचं दौरित्यादि ब्राह्मणम्। श्रस्य प्रजापितरृषिः शिरसी यजुरप्यथ। ब्रह्माग्निवायुस्थाय देवताः ससुदाहृताः। प्राणस्यायमने चैव विनियोग उदाहृतः॥

सिणरस्कान् चि: पठेदित्यादि ब्राह्मणं, विश्विष्ठाङ्किरं सोवाचस्पतिवीधायनास्तया । सव्याहृतिं सप्रणवां गायतीं शिरसा सह ।

<sup>(</sup>१) बाह्मेत्यादि।

<sup>(</sup>२) सच्छन्दसा विना।

<sup>(</sup>श) विशाक्तिरो वाचसाति।

## आचारसार:।

399

ति:पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते॥ कात्यायनः,—

भूराद्यास्तिस्त एवेता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । महर्जनस्तपः सत्यं गायती च शिरस्तवा । त्रापोच्योतिरसोऽस्ततं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरिति शिरः॥ प्रतिप्रतीकं प्रणवसुचारयेदन्ते च शिरसः, प्रतिप्रतीकं प्रतिमहा-व्याहृतीत्यर्थः ।

सप्तव्याह्नतिभिः सार्त्वं दयोँ कारसमायुतम्। शिरसा सिहतां देवीं प्राणायामे नियोजयेत्॥ पूरकः कुम्भको रेचः प्राणायामस्त्रिलचणम्। रेचको दिचिणिनोत्तः पूरकं वासतस्रीत्॥ नासयाक्षय यद्वायो रोधः पूरक उच्यते। कुक्षो नियलनिष्वासी सुचमानसु रेचकः॥ नाभी विष्णुं चतुर्वाहुं स्थामं हृदि चतुर्मुखम्। अञ्चर्धं रक्तगौराङ्गं ललाटे ग्रुभ्नमीखरम्॥ पूरकादिषु संचिन्त्य तेषु सायुज्यमात्रजेत्। वायुपूरणादिसौकर्याधं नासिकाधारणं, यथा, अङ्गुष्ठानासिकाभ्याञ्च कनिष्ठाङ्गुलिनापि च। प्राणायामजपं जुर्थानाध्यमां तर्ज्जनीं विना॥ इति दिचणनासापीड़नमङ्गुष्टेन पूरके, अङ्गुष्टेन दिचणनासापीड़न-पूर्विकं अनामिकाकनिष्ठाभ्यां वासनासापी इनच कुमाके, वास-नासापीड्नसनासिकाकनिष्ठाभ्यां रेचके।

व्यासः,—

ग्रादानं रीधमुलां वायोस्तिस्तः समभ्यसेत्। इति पूरकादित्रयं तिवारमभ्यसेदित्यर्थः।

योगी याज्ञवल्काः,—

तिविधं नेचिदिच्छन्ति तथैव नवधा परे।
नवधा पूरकादितिरभ्यासेन, समाचारसु न नवधापचस्य किन्तु
निविधपचस्यैव।

विष्णुपुराणे,—

प्राणाख्यमनिलं वस्त्रमभ्यासात् कुक्ते च यत्।
प्राणायामः स विज्ञेयः सवीजोऽवीज एवच ॥
जपध्यानोपेतः सवीजः, तद्रहीतोऽवीजः, सन्ध्यायां सवीज एव,
मन्त्रजपः प्राणरोधभङ्गप्रसङ्गान्यानसः, "प्रव्दार्धिचन्तनाभ्यासः स
उक्तो मानमो जप दत्युत्लेः" अर्धिचन्तनं प्रणवत्याहृतिगायचीप्रिरसां
ब्रह्मात्मानसन्धानसेव ।

योगी याज्ञवल्य:,---

सावित्राश्चेव मन्तार्थं ज्ञाला चैव यथार्थतः।
तस्यां यदुत्तं चोपास्य ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
तच्छन्देन तु यच्छन्दो बोद्धन्यः सततं वृधः।
उदाहृते तु यच्छन्दे तच्छन्दः स्यादुदाहृतः॥
देवस्य सवितुर्यच भगमन्तर्गतं विभुः।
ब्रह्मवादिन एवाहुवरेखं सोऽस्य धीमहि।
चिन्तयामो वयं भगी धियो यो नः प्रचीदयात्॥

#### आचारसारः।

838

धमाधिकाममोत्रेषु बुबिवृत्तिः पुनः पुनः। बुडेबींघयिता यय नित्यासा पुरुषो विराट्॥ सवितुस्तं वरेण्यं तु सत्यधर्म्भाणमी खरं। हिर्ग्यवर्णं पुरुषं ध्यायेतं विश्णुसज्ञितम् ॥ भ्वाजते दीप्यते यस्माद्जगदन्ते दहत्यपि। भ्जाजती खोन रूपेण तस्माद्भमें इति स्मृतः॥ दीष्यते योतते यसात् क्रीड़ते योतते दिवि। तस्माहेव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्व्वदेवतैः॥ स वेत्ता सर्वभावानां सर्वभावां स्यते। ग्रयनात्पालनाचैव सविता तेन चोच्यते॥ वरेखां वरणीयं तु जन्मसंसारभीक्सि:। यादित्यान्तर्गतं भर्गः स्तूयते वै सुसुचुभिः॥ जन्मसृत्युविनाशाय दु:खस्य विविधस्य च। ध्यानेन पुरुषो यश्च द्रष्टव्यः सूर्यमण्डले ॥ प्राणस्यायमनं कत्वा आचमेत्रणतोऽपि सन्।

ग्रहः,—

्व,

सां

उपस्प्रशित्ततः पश्चान्मन्तेणानेन धर्मावित्। श्रन्तश्चरितः भूतेषु गुहायां विश्वतीमुखः॥ त्वं यज्ञस्वं वषट्कार श्रापोच्योती रसोऽस्तम्। वाजसनियिनामयमेव मन्तः,

<sup>(</sup>१) वरेखं वरणीयं तज्जमा।

<sup>(</sup>२) चरिस।

#### गदाधरपदती

१२२

याज्ञवल्काः,—प्राणानायम्य संप्रोच्य त्वचेनाव्देवतेन तु । जापोहिष्ठेत्यादिनेत्यर्थः।

योगी याच्चवत्कारः,—

श्रापः पाखोः समादाय तिः पठेद्रपदास्चम् । तज्जलं मूिष्ट्र विन्यस्य सर्व्वपापैः प्रमुच्यते ॥ एवं ज्ञाला तु मन्ताणां प्रयोगं च यथाविधि । सन्यामुपासते यहदिति वाक्येन सन्याङ्गलावगमात्फलश्चतिर्ध-वादलं, "समुष्टृत्योदनं पाखोर्जभा तिर्दुपदां चिपेदिति" व्यासोक्तेश्व ।

कात्यायनः, — करेणोडृत्य सिललं घ्राणमासच्य तत्र च।
जपेदनायतासुर्वा तिः सक्तदाघमधेणम्॥
जत्यायाकीं प्रतिप्रोहित्तिकीणाञ्जलिमस्रसः।
विकेण प्रणवव्याद्वतिगायत्रात्मकीन।

योगी याज्ञवल्काः,—

कराध्यां तोयमादाय गायत्रा चाभिमन्त्र च।

श्रादित्याभिमुखस्तिष्ठन् ति:चिपेलान्ध्ययोद्देयो:॥

श्रव सायं प्रातरञ्जलित्रयं तच प्रत्यञ्जलि मन्त्रपाट:।

मधाक्के लेक एवाञ्चलिरिति व्यवस्था, अञ्चलिप्रचेपका<sup>ते</sup> सन्ध्यासक्ष्पध्यानं, तत्रकार्य जपकाले वक्तव्यः। यत्रदिच्णं प्रकास्य<sup>१</sup>न्ति पाप्पानसप्धुन्वति, असावादित्यो ब्रह्मे<sup>ति</sup>

(१) प्रक्रमन्ति ।

श्रुतेरनेन प्रदिचणावर्त्तनं तत्रोद्यन्तमस्तंयान्तमिति तैत्तिरीयश्रुति-वाक्यभेषात्मध्याक्रपदिचिणे श्रसावादित्यो ब्रह्मोति पठनीयम्। मध्याक्तं प्रकृत्य योगी याज्ञवल्क्यः,—

श्रयोपविष्टेदादित्यसूईं पुत्र्यान्तितं जनम् । प्रचिष्योद्दयसुदुत्यं चित्रं तच्चितित्यपि ॥ चंसः श्रचिषदेतानि पावनानि श्रभानि च । एतज्जपेदुईवाद्यः सूर्त्यं वीच्य समाहितः ॥ गायत्रा च यथाशिक्त चोपस्थाय दिवाकरम् । सायं प्रातक्ष्यस्थानं कुर्यात्माञ्जलिरानतः॥ जईवाद्यसु मध्याक्षे दति वाक्यदर्थनात्समाचारात्तयैव कार्य्यम् ।

जावपाइन सव्याक्त दात वाक्यदश्चनात्ममाचारात्त्रयेव कार्य्यम् कात्यायनः,—

उदुत्यं चित्रं तच्च त्रप्थाय दिवाकरम्। वाङ्गसनःकसीजं पापं सर्वमेव व्यपोहति॥ नारसिंऽहेऽपि,—

उदुत्यं च जपेनान्तं चित्रं तचचुरित्यपि। कात्यायन:—

ति वाक्यात् भूम्यलग्नगुरूपदयो भुम्यलग्नैकपादी भूसिलग्न-

तेब ध-

काले

च्चेति

### गदाधरपदती

१२8

पादार्हा वा स्थिमुपितिष्ठेत्, तिचित्रमुद्दयेनाय दलात तिच्त्रमुद्दये-नेति केयिद्द्याख्यातं, तत् कल्पतरुविरोधादनादेयम् । ततो गायत्रा ऋष्यादिकं स्मरेत् । स्मृत्यन्तरे--

विखासिन ऋषि च्छन्दो गायती सविता तथा।
देवतोपनये जप्ये गायत्रा योग उच्यते ॥
सोऽहमस्मीति सिच्चत्य न्यासं कुर्य्यात्वराङ्गयोः।
न्यासेन रहितं कसी सवं ग्रह्णान्ति राचसाः॥
ॐ लत्य भूर्भुवः स्वय गायत्राख पदनयम्।
ग्रङ्गुष्ठादिक्रसेणैव कुर्यात्वरत्वह्वयम्॥
हन्मस्तकणिखावभीनेतास्तेषु च विन्यसेत्।

दिये-

# श्रय ध्यानम्।

योगी याज्ञवल्काः,—

पूर्व्वा सन्धातु गायत्री मावित्री मध्यमा सृता।
या भवेत्पियमा सन्ध्या सा विज्ञेया सरस्वती॥
रक्ता भवित गायत्री सावित्री खेतवर्णिका।
कण्णा सरस्वती ज्ञेया सन्ध्यात्रयसुदाहृतम्॥

तस्याः संप्रदायसित्रं खरूपम्।

वालां विद्यानु गायतीं तीचणां चतुराननाम्।
रक्ताम्बरद्वयोपेतामचस्त्रधरां तथा ॥
कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहनसंस्थिताम्।
ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलीकिनिसिनीम् ॥
मन्त्रेणावाहयेत् विद्वानायान्तीं सूर्य्यमण्डलात्।
श्रथ मध्याद्वं सन्त्र्यायां सावितीं दिजसत्तमः॥
युवतीं श्रक्तवणां च चारुक्णां चतुर्भुजाम्।
श्रक्तवासोद्वयोपेतां तार्चकन्धरसंस्थिताम्॥
गङ्कचक्रगदापद्मधारिणीं विष्णुदैवताम्।
विष्णुलोकिनिवासिनी मायान्तीं सूर्य्यमण्डलात्॥
एवं पश्चिमसन्त्र्यायां व्रह्मवस्थां सरस्वतीम्।
कष्णाङ्गीं कृष्णवसनां वृषाकृद्गं तिलोचनाम्॥

<sup>(</sup>१) मध्यमसन्धायाम्।

<sup>(</sup>२) निवासन्तीम् 1

### गढाधरपहती

१२६

डमरुतिश्लहस्तां च रुट्राणीं रुट्रदेवताम्। कैलासनिलयां देवीसायान्तीं सूर्य्यसण्डलात्॥ एवं सन्धातये क्रमेण ध्यानं कुर्यात्, असासर्थे ध्येयः सदेति साकारध्यानम्।

यत्तु, योगी याज्ञवल्काः,—

ॐकारं पूर्व्वसृचार्थ सूर्भुव:स्वस्तथैव च ।
गायतीं प्रणवं चान्ते जपे ह्येवसुदाहृतम् ॥
दति प्रणवान्तत्वं तत्सम्बेतरजपविषयम् ।
सम्याविषये तु पुनः स एवा ह,—

ॐकारं पूर्वसृचार्य सूर्भुवःस्वस्त्रयेव च। गायत्रीच ततः पथात् सन्धाकाले जपेत्रिकम्।

तया, — एतदचरमेतां च जपन्वााहृतिपूर्विकाम्। सन्ध्ययोरभयोविप्रो वेदपुर्खेन युज्यते॥ इति वचनात्सन्ध्याकाले नान्ते ॐकारः कार्यः।

याज्ञवल्काः,—

संभ्यां प्राक् प्रातरेवेह तिष्ठेदास्र्य्यदर्भनात्। जपनित्यनुषच्यते। तेन स्योदायाविध जपः पूर्व्वसंभ्या, तेन स्योदियात् पूर्वे जपसमाप्तौ प्रधानैकदेशलोपायत्यवाय एव।

तलाले कम्मान्तरेऽप्यनिधकारः, सन्ध्याङ्गीनीऽश्रुचिरित्युत्त-न्यायात्।

> यत्तु, ब्रह्मचारी ग्टहस्थय शतमष्टीत्तरं जपेत्। वानप्रस्थो यतिसैव सहस्रादधिकं जपेत्॥

#### याचारसार:।

623

तदिष स्योदियावधितापित्यागेनेव। यथा स्योदियपर्यन्ते गतसमाप्तिस्तथार्य्ययम्। स्योदिये गतस्रदयोत्तरमिष समापनीयं, याधिनेऽसमाप्ते स्योदियेऽध्याधिनसमाप्तिवत्, दैवाच्छत-समाप्ती स्योत्देये गतस्याद्यत्तिः कार्या, स्योदियात्पूर्वम् प्राधिनसमाप्ती स्कादित्वत्।

दर्भ होना च या सन्या यचदानं विनोदकम्। असंख्यातन्तु यज्जप्तं तज्जप्तं निष्फलं भवेत्॥ इति वचनात् संख्या अवश्यं कार्य्या।

साग्नेसु स्योदियात्पूर्वं होमविधानात् प्रातःस्नानसन्ययो-रिधकारसम्पादकलेन श्रयाने त्रीकामस्येति अरुणोदयात्पूर्वं सन्याकरणेऽपि न दोषः। न चैव काले कतायाः सन्यायाः पुनः करणम्। न हि सोमान्ते कता सायमाहितः पुनः स्वकाले क्रियते, नापि होमसमायनन्तरं उदयपर्यन्तं पुनर्गायतीजपः कार्यः, साङ्गसन्याकमानिष्यत्तौ होमाधिकारसम्पादकसन्ध्या-पूर्वस्थानत्पन्नत्वेन होमाधिकाराभावप्रसत्तेः, यद्यपि जपे शब्दार्थयोशिक्तनसुत्तं, तथापि जपशब्दवलाच्छव्दचिन्तनमेव प्रधानम्।

ते।

रे ति

यूव्वं

रुता-

# अर्थ चिन्तनं त्वङ्गभेव।

ध्यायेतु मनमा मन्तं जिह्नीष्ठी नैव चालयेत्। नोचैर्जपं दिजः कुर्याद्वायत्रास्तु विशेषतः॥ दति गायत्रीव्यतिरिक्तवाचिको जपीऽल्यफलः, गायत्याः सर्व्ववा न वाचिकः।

तरेतत्सर्वं जपनिरूपणे वक्तव्यम् ।
तत्र विशेष: —प्रातरत्तानपाणि: स्थान्मध्याक्ते समपाणिकः ।
यधीमुखकरः सायं वस्तावतकरो जपेत् ॥
यचमानाभावे यङ्गुनिभिर्जपः कार्यः ।
स्मत्यन्तरे, —

कभीणा मनसा वाचा यद्रात्रा क्रतमेनसः । उत्तिष्ठन् पूर्व्वसंभगायां प्राणायामैव्येपोहृति ॥ इति । तिष्ठतः प्राणायामत्रयम् ।

एतत्सन्याकर्मंकालातिक्रमग्रङ्कायां जलमध्येऽिष कार्य्यम्। जले चार्द्रवाससो नियमः। सावित्रीजपस्य स्थले कार्यः। नोदकस्यो जपिब्दिहान् सावित्रीं वेदमातरम्। इति वचनात् स्थले चार्द्रवासो। निषेधः सामान्यशास्त्रम्।

गायत्रोजपस्य जले निषेधो विशेष इति तदेव परिहार्थम्। न प्रातने प्रदोषो वा सन्ध्याकालो विपदाते। मुख्यकालोऽनुकल्पय सर्व्वस्मिन् कमीणि स्मृतः॥

#### याचारसार:।

359

दति व्रदमनुवचनात् विमुह्नत्तां सकः प्रातः कालोऽनुकस्यः, सायं निमुह्नत्तं, मण्डनादिभिः सजातीयकमान्तरकालपर्यन्तं गीण-स्योक्तवान्यध्याद्रमन्ध्यापर्यन्तं गीणकालस्य निर्णीतवेऽपि सामान्येनाभ्यनुज्ञानाहिशेषो हि विशिष्यत दति न्यायेन विमुह्नत्तं व्याप्य निर्दीषव्वं, तदूर्षुं फलाल्पव्वं, मध्याक्रमन्ध्याकालादूर्षुं लोपएव। अयञ्चविशेषः।

प्राक् पर्युदयतः सन्धामुपासीत यथाविधि। उदिते तु जलं पीला गायत्रा दश मन्त्रितम्॥ इति वचनात् दशवारजपजलपानरूपमुदयनैमित्तिकं सन्धाया-अधिकमङ्गम्। एतदपि अर्डपहरपर्यन्तं, अर्डप्रहरानन्तरन्तु स्नाला एतत्प्रायिश्चतं कार्यम्।

तथाच,—

विधा

नात्

यामार्डमागते सूर्ये तथाचास्तमुपागते ।

विप्रः पिततसम्यः स्यात् स्नात्वा सम्यां समाचरेत्॥
यामार्षमागते दिवा अस्तमनादूर्षेच यामार्षमागते रात्नाविति
सम्बन्धः, सायंसम्यायाः प्रातःसम्यापर्थन्तं गौणकालत्वेऽपि
तिमुह्न तांदूर्द्वं वेगुण्णाधिक्यात् फलाल्पत्वम्।
मध्याक्रसम्यायासु,—

अध्यर्षयामादासायं सन्ध्या माध्याक्निकी स्मृता। इति। देववचनादिशेषाभ्यनुज्ञानाद्दीषाभावः।

दशक्तवः पिवेदापो गायत्रा श्राहभुग्हिजः।
ततः सन्धामुपासीत श्रहाते तदनन्तरम्॥

60

# गदाधरपदती

830

द्ति यादभोजनप्रायित्तं न तु सन्धाङ्गं, तदभावे सन्धाः वैगुखम्।

सन्ध्योपासनहानी च नित्ययादं विलुप्य च।
होमच नैत्यकं ग्रहेग्हायत्राम् सहस्रकत्॥
एतहीणकालेऽप्यकरणे प्रायिचनम्।

सायमतिक्रमे रात्रुपवासः, प्रातरिक्रमे दिवीपवास इति प्रायित्तम्।

मनः, — ऋषयो दोर्घसन्यलाहोर्घमायुरवाष्ट्रयः । दीर्घसन्यलमुदयानन्तरं जपस्य दीर्घकालव्याप्तरा । स्मृत्यन्तरे, —

आयाहि वरदे देवि त्राचरे ब्रह्मवादिनि । गायित क्रन्दमां मात: खयं ब्रह्माप्यवाप्यतु ॥ दल्लाह्वानं विसर्गोऽपि नमस्विति च तच्कृणु । उत्तरे शिखरे जाते भूस्यां पर्व्वतवासिनि ॥ ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि यथासुखम् ।

द्रत्यावाचनविसगमन्त्रावृक्ती ।

व्यासः,—

ॐस्याय इति प्रातः सायं चैवाग्नये नमः । अनग्निमान् ब्रह्मचारी प्रद्यादुदकाञ्चलिम् ॥ इति जलाञ्चलिदानम् ।

> समाचारात् प्रजापतये दितीयाञ्जलिम् । स्नाहाप्रव्दो नमः ग्रव्दस्थाने समाचारादेव।

#### श्राचारसार:।

8 3 3

श्रनिमानित्यविशेषोपादानादुलात्राग्नेरि।

एवं स्र्योदियानन्तरं हंमः श्रविषदिति समाचारात् स्र्योधे

दद्यादिति नेचित्।

वन्तुतसु,—

यावन दीयते चार्ची भास्त्रराय महात्मने।
तावन पूजयेदिषां गङ्करं वा सुरेखरम्॥
इति ब्राह्मवचनादिहित एव सूर्यार्घः।

प्रातः काले च मधाक्ने नमस्तुर्याहिवाकरम्। इति वचनात्, नमः सवित्रे इति मन्त्रेण सूर्यं नमस्तुर्यात्।

साम्निकसु गायत्रीजपानन्तरं हमं दत्ता पत्रात् सूर्यार्घं दयात्।

विष्णुपुराणे,—

ति

सर्व्यकालसुपस्थानं सन्ध्ययोः पार्धिवध्यते । अन्यत स्तकाशीचविश्वमातुरभीतितः॥ तिकस्तकाशीचे पर्यदासः, विश्वमातुरभयेष

भव स्तकस्तकाशीचे पर्युदासः, विश्वमातुरभयेषु यदर्धप्राप्तभ-करणं तत्र दोषाभाव उच्यते, ग्रवं विश्वमादाविष सम्भवे कर्त्तव्यम्।

विभ्नमी भयं विनापि श्राजुलता।

तस्मादष्टाचरं मन्तं मद्गतेवितक्षितै:।

सम्याकाले तु जप्तव्यं गतं चालविशुद्धये॥ इति।

<sup>(</sup>१) तल् ।

## गदाधरपदती

१३२

तथा नरसिं हो पासकस्य,

दशमात्रं जपेनान्तं नारसिंहं च सम्ययोः। सर्व्वरोगविनिर्मुत्तः शतं वर्षाणि जीवति॥

एतदुदयानन्तरं श्रवदानोत्तरं कार्यं, काम्यं नित्यस्य वाधकमिति सूर्योदयात्पूर्वं कार्यमिति केचित्तन, सन्यायां यानि कर्माणि स्तोतपाठादीन्युक्तानि तेषामप्यत करणप्रसङ्गात्, तस्मादोमं कला सूर्याघं दत्ता श्रष्टाचरजपः कार्यो न विलम्बन ।

# अथ सन्धापहति:।

र्द्रशानाभिमुखमुपविश्य दिचणहस्ते पवित्रं प्टला वामहस्ते कुग्रमुष्टिं धला दिराचमेत्, द्रन्द्रियस्पर्भनं तिमातप्रणवीचारणम्। विष्णु:—

ति

णि

ला

श्रपवितः पिति वा सर्व्वावस्थां गतोऽपि वा ।
यः सारेत् पुण्डरोकाचं स वाद्याभ्यन्तरः श्रचिः ॥
इति नारायणस्मरणं काला मन्त्रसानं कुर्य्यात् ।
यथा—गत्र श्रापो धन्वन्थाः भनः सन्तु कृष्याः ॥
यत्रः समुद्रियापः शमुनः सन्तु कृष्याः ॥
द्रपदादिव मुमुचानः स्त्रितः स्नातो मलादिव ।
पूतं पवित्रेण वाय्वमापः श्रन्थन्तु मैनमः ॥
श्रापोच्चिष्ठामयो भुवस्तान कर्जे दधातनः ।
महरणाय चचसे यो वः श्रिवतमो रसः ॥
तस्य भाजयते इनः, उभतीरिव मातरः ।
तस्मा श्ररङ्गमाममो धस्य चयाय जिन्त्वय, श्रापो जनयथा चनः,
श्रदतञ्च सत्यं चाभिडात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात्राजायत, ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवादिधसंवत्सरोऽजायत, श्रहोरात्राणि

विदधिदमस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसी धाता यया पूर्वम-

<sup>(3)</sup> 和一1

<sup>(</sup>२) सन्वन्थाः।

<sup>(</sup>३) ससद्रापः।

<sup>(8)</sup> वी-1 -

कल्पयद्दिवञ्च पृष्वीं चान्तरी चमयो स्तः, द्रित चतुष्टयेन मार्ज्जनरूपं मन्त्रसानं, एतस्य मार्जनस्य सानानुकल्पलेन ययाकयञ्चिति-वीचाद्यादिकं न कुर्ळान्ति तदभावे फलाल्पलं, नतु फलवादः, एतद्दस्यते।

अय सन्धाङ्गभूतजलचलुकपानं यथा,

यघमर्षणस्तस्य, यघमर्षण ऋषिः, यनुष्टुप्छन्दः, भाववृत्तं दैवतं, यखमिधावस्ये विनियोगः, ऋतं च सत्यं चाभिडात्तपसो इत्यादिना दिच्चणहस्त्वधृतं जलचलुकमिभमन्त्रा पिवेत्, दिराचमनं, दृन्द्रिय-सर्थनान्तं वारिणा देहवेष्टनं, ब्रह्मणे नम इति समाचाराद्व वदन्ति, ॐ भूर्भुवः, स्वः, तत्सवितुर्वरेखं भगीं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, दति विवारसृचार्थ्य सजलविन्दुभिः कुणायैः एकवारमार्ज्जनम्।

यापोहिष्ठति मन्त्रस्य, सिन्धुद्दीप ऋषि:, गायत्री कृन्दः श्रापी-देवता, मार्जने विनियोगः, ता उपस्रजतीत्यादि ब्राह्मणं, यापी-हिष्ठत्यादि भाजयते हन दत्यन्तेन सार्द्वचेन कुणायेर्भूमौ जलविन्द्र-सेकः, उग्रतिरित्यादि चन दत्यन्तेन सार्द्वचेन गिरसि मार्जनम्। पूर्ववत् अवमर्षणस्त्रस्य ऋषादिकं कत्वा ऋतञ्च सत्यमिति स्तोन मार्जनं, ग्रन्न इति मन्त्रस्य, प्रजापितः ऋषिः, श्रनृष्ठुप् कन्दः, श्रापो देवता, मार्जने विनियोगः।

ॐ गन ग्राप इत्यादि सन्तु कूप्या इत्यन्तेन मार्ज्जनं, द्रपदादि-

<sup>(</sup>१) प्रधिवीस्।

<sup>(</sup>२) हिराचा मेत्।

#### श्राचारसार:।

१३५

'विति मन्त्रस्य, को कि लोराजपुत्र ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रापो देवता सीत्रामण्यवस्थे विनियोगः, श्रवस्थ्यमिष्टा यजन्तीत्यादि व्राह्मणं, द्रुपदादित्यादिना मार्ज्जनम्, श्रामनं स्थिरीकत्य कुण्णविण श्रास्तोर्थ्यं स्वस्तिकपद्माद्यन्यतमेन श्रामनेनोपविण्णनम्।

हर्पं न-

۲,

तं,

ना

य-

इत

हि

भ:

पी-

ut-

न्दु-

म्।

ाति

स्प्

रि-

श्रासनमन्त्रस्य, मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतनी छन्दः, श्रीकृमीं-देवता, श्रासने विनियोगः, पृष्टि वया धृता लोका देवि वं विष्णुना धृता, वं च धारय मां देवि पवित्रमासनं कुरु, इति प्रार्थनं, ॐकारस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायती छन्दः, श्राग्नदेवता, सर्व्वकसीरमे विनियोगः।

खं ब्रह्मत्यादि ब्राह्मणं, सप्तव्याह्नतीनां प्रजापितः ऋषिः, गायनुप्रिष्णगनुष्ट्रप्वह्नतीपंत्ती त्रिष्टुप्जगत्यच्छन्दांसि ग्राग्नवायुस्र्य-ष्ट्रह्मस्तिवक्णेन्द्रविष्येदेवा देवताः प्राणायामे विनियोगः, ॐ भूरिति ऋक्वेदादित्यादि ब्राह्मणं गायन्त्राः विष्यामित ऋषिः, गायती छन्दः, सविता देवता ग्राग्निर्भुखसुपनयने विनियोगः।

भूमिरन्तरीचं दीरित्यादिब्राह्मणं, शिरसः प्रजापितः ऋषिः
यजः, ब्रह्माग्निवायुस्र्यां देवताः, प्राणायामे विनियोगः, सिगर
स्कांस्तिः पठेदित्यादि ब्राह्मणं, चत्तुषी निर्मीत्य वाग्यमनं कला
दिच्णनासापुटं दिच्णाङ्गुष्ठेन नीरन्धं कला वामनासापुटे वाह्यवायुपूरणकाले।

<sup>(</sup>१) द्रुपदादिति।

<sup>(</sup>२) सुतनि । (३) पङ्गि ।

## गदाधरपदती

१३६

ॐमूः, ॐम्वः, ॐस्वः, ॐमहः, ॐजनः, ॐतपः, ॐमर्खं, ॐतस्मितिर्व्वरेखं भर्गी देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचीदयात्, ॐत्रापोच्चोति'रसोऽस्रतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् इति मन्तं मनमा जप्ता त्राकुञ्चनेन त्रपानमूईमाकष्य मन्तार्थचिन्तनं, तटस्थस्कष्प-चचणाभ्यां ब्रह्म चचयित्वा स्वासनस्तेनाभेदो वाक्यार्थः, सिवतु-जगलारणस्य देवस्य दीप्तग्रास्मकस्य जड्ञ्यावृत्तचेतन्यास्मकस्य स्वरूपं यद्गर्गः, भाजत इति स्वप्रकाशमित्यर्थः, राह्नोः शिर इति-वदभेदे षष्ठो, तस्माहेवभर्गयोरेक्यमित्यर्थः, पुनः कोत्तेनात्, वरेष्णं प्रार्थनीयमानन्दरूपमित्यर्थः।

यः सिवता नोऽस्मानं धियः बुिहत्तीः प्रचीद्यात् प्रेरयेत्। धर्मायेनाममोचेषु तं धीमिन्न, स्वाभेदेन चिन्तयामः कीद्यं तद्वर्गः, ॐकारवाचपरिपूर्णचित्स्वरूपं भूरादिसप्तनोकात्मनं, ॐमित्यादीनां विशेषणत्वेन सस्बन्धः, भूरादीनां तचाध्यस्तवेन तद्व्यं, आपो जलं ज्योतिरग्न्यादि तेजः रसः पृष्टी अस्तं वायाकाश्रूष्णं, अस्तभूतद्वयञ्च ब्रह्मवे, तथा ब्रह्म व्हत्, यद-तिरित्तं किमपि नास्तीत्यर्थः, पुनः कीद्दर्शं भूर्भुवः स्वः।

सलरजस्तमोमयब्रह्मविश्वाधिवात्मकम्।

ॐिमत्यखण्डक्षपपरामर्षाय, तथाचात्र भगेदेववरेण्यपदभूरादिपदैः स्वप्रकाणिचदानन्दस्वकृपनचण्मुत्तां, सवितुः पदिग्रोमन्त्रेस्तटस्य-लवणं, जगत्कारणतं प्रपञ्चाधिष्ठानतं चोत्तं, धीमहीतिपदेन र्थं,

त्,

सा

प-

तु-

स्य

त-

च्यं

त्।

ट्रशं

मकं,

लेन

स्तं

यद-

पर्दै:

स्थ-दिन ब्रह्मजीवयोरेक्यमुत्तम्, श्रन्तिमोङ्कारेण श्रखण्डरूपवाक्यार्थः उत्तः।
ततो नाभिमध्यस्थनोलोत्पलं श्र्यामचतुर्भुजविष्णुध्यानं, एवमेकवारं
पूरकं कत्वा किनष्ठानामिकाभ्यां वामनामापुठं नीरस्थं कत्वा
ग्रङ्गुष्ठेन दत्त्वनासापुटं नीरस्थं कत्वा गुदमूलाकुञ्चनापानवायुमुत्तोल्य पूर्व्ववह्णप्रणवसप्तव्याद्वतिगायत्रीशिरमां एकवारजपेन
सम्पूर्णकुम्भवदवस्थानं, मन्त्वार्थब्रह्मजीवैक्यचिन्तनं पूर्व्ववत्, दृदये
रक्तगौराङ्गचतुर्मुखध्यानञ्च, कुम्भकं स्थिरोक्तत्य दित्तणाङ्गुष्ठत्यागेन
दत्तनासापुटेन वायुविरेचनं श्रनः ग्रनः पूर्व्ववह्णप्रणवसप्तव्याद्वतिगायत्रीशिरमां एकवारजपो मन्त्वार्थजीवब्रह्मक्यानुसन्धानम्।

् ललाटे ग्राइस्फटिकसङ्गाग्रह्मा रूट्महेम्बरध्यानञ्च एष रेचकः, एवं प्राणायामत्रयं कला—

अन्तः यरिस भूतेषु गुहायां विष्वती सुखः।

लं यज्ञस्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽस्तम्॥
इति सक्तदाचमनं, आपोहिष्ठिति ऋक्तयेण सिशरस्तदेहप्रोचणं
समाचारादिवरोधाच कुशैरेव, पाण्योर्ज्जलमादाय दुपदां तिराहत्य तज्जलस्य शिरिस चेप: दिचणहस्ते जलचलुकं ग्रहीला
नासायां संयोज्य अधमर्षणस्त्रस्य सक्तज्जपः, गायती वाला
तिनेचा चतुर्व्वता रत्तवणा रत्तवस्तदयोपेता ब्रह्माणी हंसवाहना
अचस्त्रकमण्डलुहस्ता ब्रह्मलोकादागत्य स्र्यमण्डले प्रविष्टा,

<sup>(</sup>१) द्व।

एषैव पूर्वसम्येति धानं, उत्थाय सूर्याभिमुखं प्रणवयाहित-गायवीभिजनाञ्जलिनयप्रचेपः।

प्रत्यञ्जलि मन्त्रपाठः, त्रसावादित्यो ब्रह्मेति प्रदिचणावर्त्तनम्, त्रयोपस्थानं प्राञ्जलिरानतः कुर्यात् ।

उदित्यमिति मन्तस्य, प्रस्ताखं ऋषिः, गायती छन्दः, सूर्यो देवता अग्निष्टोमे सूर्योपस्थाने विनियोगः।

सीरिभ्यासग्भ्यामित्यादि ब्राह्मणं, उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दृशे विष्वाय सूर्यं, चित्रमितिमन्तस्य, कौत्स-ऋषिः, त्रिष्टुप्कन्दः, सूर्योदिवता, सूर्योपस्थाने विनियोगः।

यथापरं चतुर्गृहीतमाच्यं ग्रहीत्वा ज्ञहोतीत्यादि ब्राह्मणं, चित्रं देवानामुदगादनीकं चत्रुर्मितस्य वरुणस्याग्नेः याप्राद्या वा पृथिवी यन्तरीत्तं सूर्य्यं यात्मा जगतस्तस्थुषय, उदय-मिति मन्त्रस्य, प्रस्तृष्व ऋषिः, यनुष्टुप्कृन्दः, सूर्यो देवता, सौनामस्थवस्थे विनियोगः।

तभा वैतम दलादि ब्राह्मणं, उद्ययं तम सस्पुरिस्तः पर्याना उत्तरं, देवं देवता स्थामगमाज्योतिकत्तमम्।

तचचुरिति मन्तस्य, दध्याङ्गायळ्य ऋषिः, उष्णिक्छत्रः, स्यो देवता, स्योपस्थाने विनियोगः; तचचुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रः सचरत्, प्रस्मे गरदः प्रतं, जीवेम गरदः प्रतं ऋण्यामः प्रदः प्रतं, दखुपस्थानम् ।

ग

a

Ų

द्र

<sup>(</sup>३) प्रस्कराय।

<sup>(</sup>२) देवता सूर्यमगमना।

### अथ जपः।

ति-

म्,

र्यों

देवं

त्स-

रेन:

य-

ता,

नित

₹:,

ह् क्र

रदः

गायत्राः विश्वासित ऋषिः, गायत्री छन्दः, सविता देवता, गायत्रा जपकर्मारमे विनियोगः। सीऽहमस्मीति श्रादिख-मण्डलात्मकद्वाभिन्नलेन जीवन्नह्मणोरैक्यचिन्तनम्। ॐमूः सङ्घायां नमः, ॐभुवः तर्ज्जनीभ्यां खाहा, ॐखः मध्यमाभ्यां वषट्, ॐतत्सवितुर्व्वरेखं अनामिकाभ्यां हं, ॐभर्गो देवस्य धीमहि किन्छाभ्यां बीषट्, ॐधियो यो नः प्रचोदयात् करतलकरपृष्ठा-भ्यामस्त्राय फट्, ॐभूः हृदयाय नमः, ॐभुवः शिरसे खाहा, ॐसः शिखाये वषट्, ॐतत्सवितुर्व्वरेखं कवचाय हं, ॐभर्गी देवस्य धीमहि नेनाभ्यां वीषट्, ॐधियो यो नः प्रचोदयात् करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्ताय फट्, एती कराङ्गन्यासी, पूर्ववद्गायतीं ध्यायत्।

गायत्रार्धध्यानासामध्यादेव साकारध्यानमाचरिता। यथा, ध्येयः सदा सवितुर्भाण्डलमध्यवत्तीं नारायणः सरिमजासनसित-विष्टः, क्षेयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरणस्यवपुर्हृत-गृह्वचक्रः।

अत्र गदापद्मयोरूपलचणं तेन ग्रह्णचक्रगदापद्मयुत्तभुजचतुष्टय-इत्याहु:।

आयाहि वररे रेवि तम्बरे ब्रह्मवादिनि। गायिति छन्दसां मातः खयं ब्रह्माप्यवाप्यतु। हित गायतीमाह्रय जपः। उत्तानपाणिरचमालया अङ्गुलिभिर्व्वा

## गदाधरपदतौ

680

गणनया, ॐ भूर्भुव: खस्तसवितुर्व्वरेखं भर्गी देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इति सूर्व्योदयपर्यन्तं प्रतमष्टोत्तरं जपेत्, साम्निकस्तु होमकालान्रोधिन अष्टोत्तरप्रतमष्टाविंग्रति-मष्टादम् वा जपेत्।

जपधमीन् वच्चमाणरीत्या कुर्यात्, जपसमाप्ती जलचतुकं रहीत्वा प्रणवव्याहृतिगायतीरचार्यः,

उत्तरे गिखरे जाते भूम्यां पर्व्वतवासिनि । ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि यथा सुखम् । इति पठिला,

ॐ नमो ब्रह्माखदेवाय गोब्राह्मणहिताय च।
जगिद्धताय क्षणाय गोविन्दाय नमोनमः॥
याकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छिति सागरम्।
सर्व्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छिति॥
केशवं प्रतिगच्छ, केशवं प्रतिगच्छ।

ॐ नमो नम दत्युक्ता गायते नमोऽसु गायति स्वस्थानं गच्छेति विसर्ज्जनं, तथैव तिष्ठन् प्राणायामचयं कुर्य्यात्, ॐ सूर्य्याय स्वाहा, ॐ प्रजापतये स्वाहा दति निरम्नेर्ज्जलास्त्र लिद्दयदानम्।

सामनेसु मतेव वच्चमाणरीत्या होमः, सूर्योदयानन्तरं हंसः मित्रिविषदित्यस्य मन्त्रस्य, गोतमपुत्रो वामदेव ऋषिः, जगतीः कन्दः, सूर्योदिवता, सूर्याघेदाने विनियोगः, ॐ हंसः म्रुचिषहरू

<sup>(</sup>१) गायति स्तस्यानं गच्छेतिवसर्ज्यनम् गायति स्तस्यानं गच्छे

रन्तरीचमजीता विदिषदितिथिर्दुरोणसनृषदरसदतसद्द्योमसदव्जा-गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वहत्, इति सूर्याघदानं, गङ्गे स्वस्थानं गच्छेति तीर्थविसर्ज्जनिमिति विचित्तुर्व्वन्ति। नमः सवित्रे जगदेक-चचुषे जगत्रस्तिस्थितिनामहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिच्चनारायणमङ्गरात्मने नम इति सूर्यं नमस्तुर्यात्, विश्यः। इति सन्याप्रकरणम्।

दानधर्मी, — वर्षणं वायुमादित्यं पर्जन्यं जातवेदसम्।
स्थाणं स्कन्धं तथा लच्चीं विष्णं ब्रह्माणमेव च॥
वाचस्पतिं चन्द्रमसमापः पृष्टीं सरस्वतीम्।
सततं ये नमस्यन्ति ताब्रमस्याम्यहं प्रभी॥
द्रित नारदोक्तेरेताब्रमस्तुर्यात्, विष्णुः, क्रतसम्योपासन्य पूर्वे
गुर्वेभिवादनं कुर्यात्।
ब्रह्माण्डे, — श्रभिवादनगीलस्य नित्यं वृद्योपस्वितम्।

चलार्थस्यैव वर्षन्ते श्रायुः प्रज्ञा यशो धनम् ॥ श्रतिति भेगवान् विष्णुर्वादया भोति श्रङ्गरः । उभौ तौ पूजितौ तेन यः करोत्यभिवादनम् ॥ तथा,— यो भावयति यः स्ते येन विद्योपदिश्यते । ज्येष्ठभ्याता च भक्ती च पश्चैते गुरवः स्मृताः ॥

ιť

ন-

वं

केति

हा,

ंस:-

गती-

दसु-

可藏何

<sup>(</sup>१) तोर्धविसर्जनमपि।

<sup>(</sup>३) अतिथि-

<sup>(</sup>२) स्तन्दम्।

<sup>(</sup>४) वादरायामोति यञ्जरः।

#### गदाधरपदती

१४२

तेषामाद्याः स्तियः: पूज्यास्तेषां माता च पूजिता। तथा,—

उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भाता चैव महीपितः। यन्ये च, ज्येष्ठग्रालपुराणादि वाचकन्त्रानतपो बहुवन्धुज्येष्ठप्रव्रजि-तदी चिताः, दी चित्रय सो मक्रयोत्तरकालम्। मनः,—

भातुर्भायोपसंग्राह्या सवर्णाऽह्नस्यहन्यपि।
विप्रोध तूपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयोषितः॥
मातुर्भगिन्यां मातुय ज्यायस्थाञ्च स्वसर्यपि।
मातवहृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी॥
चाभिवाद्याः स्त्र्यः सर्वा मुक्का मातरमेव च।
गुरुपत्नी च युवतिनाभिवाद्येह पादयोः॥
मातुलां पित्रव्यां युव्यात्प्रत्युत्याय यवीयसः॥

तैन च्येष्ठेभ्योऽभिवादनम्,

कनिष्ठेभ्यो मान्येभ्यः प्रत्युत्यानम् । मान्यायैवैकच्छतेन कनिष्ठं नाभि केवलम् ॥ भ्याज्ञवल्कारः,—

> विद्याक भीवयोव सुवित्ते मान्या यथाक्रमम्। एतै: प्रभूतै: श्र्द्रोऽपि वार्डके मानमर्हित॥

ब्र

<sup>(</sup>१) गया।

<sup>(</sup>२) मन्याश्व यात्त्वल्कतः।

#### श्राचारसार: ।

₹83

वीर्देकमित्यत नवत्यधिकवयः।

तत्राभिवादनक्रमः, मनुः,--

भोगव्दं कीर्त्तयेदन्ते खस्य नाक्नोऽभिवादने। नाक्नां खरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः। भोभावो भोग्रव्दः, अमुकग्रसाहं भो अभिवादयामीति वाचम्। तथा,—

मातुलः खग्ररस्नाता मातामच्चितामची।
वर्णे ज्येष्ठः पित्रव्यश्च पुंस्येते गुरवः स्मृताः॥
माता मातामची गुर्वी पित्रमाता सचीदरी।
खश्चः पितामची ज्येष्ठी धात्री च गुरुवः स्त्रियः॥
व्यत्यस्तपाणिना कार्य्यमुपसंग्रहणं गुरोः।
सब्येन सब्यः स्पष्टिंबो दिच्णेन तु दिच्णः॥

तथा,—

पुरस्तिष्ठन् दिच्चणं बाहुं श्रोतसमं प्रसार्थाञ्जलं बहुा भुताचरं खनामोचार्थाहं भी श्रभिवादयामीति वदन् ब्राह्मणी-ऽभिवादयेत्।

त्रज्ञली विशेष:, त्रापस्तम्बः, दिल्णं बाहुं त्रोत्रसमं प्रसार्थे बाह्मणोऽभिवादयेत्।

उर:समं राजन्यो मध्यसमं वैग्यो नीचै: शूद्रो प्राञ्जलिरिति।
तया—

अभिवादयेत् सर्व्यनामा सियो राजन्यवैश्वी च न नामा भातरमाचार्थां य एके।

## गदाधरपडती

888

बीधायन: - असावहं भी दति श्रीते संख्य मन:समाधानार्थ-मधस्ताजान्वोः पद्भ्याम्। गीतमः, — व विकास विकास के कि विकास कार्य

ापादीपसंग्रहणम्, समवायोऽन्वहम्। त्रभिगस्य तु विप्रोष्यः।

विणाः, — जन्मप्रस्ति यत्किञ्चित् चेतसा पुर्णमर्ज्जितम्। तसर्वं निष्फलं याति एक इस्ताभिवादनात्॥ यजाकर्णेन विदासं यति संपुटपाणिना । मूखें चैवैकइस्तेन कनिष्ठं नाभिवादयेत्॥

नेवलम्,

च्यायानिप कनीयांसं सस्याकालेऽभिवादयेत्। विना शिष्यं च पुत्रच दीहितं दुहितुः पतिम् ॥ तस्मात्,-

> च्येष्ठी यदि नमस्तुर्यालनिष्ठाय तयी: पुनः। जन्मप्रसृति यत्पुर्णमायुर्वेव प्रण्यति॥

> > इति संस्थाकालेतरविषयम्।

प्रत्यभिवादने मनुः,—

श्रायुषान् भव सीम्येति वाचो विप्रोऽभिवादने। प्रकारयास्य नाम्नोऽन्ते वाचः पूर्वाचरः म्रुतः। श्यान्तस्य नामलात् 'शर्मापदमाकारांन्तस्य मुतलम्।

<sup>(</sup>१) मर्मापदमकारस्य ।

#### श्राचारसार:।

284

स हि नकारान्तग्रस्थेपदस्य नकारात् पूर्वः ।

पाणिनिः, — वाक्यस्य टेः प्रुत उदात्त द्रलुपक्रस्य प्रत्यभिवादेऽग्रूद्रद्रित प्रत्यभिवादने शूद्रविषयेऽन्त्यस्वरस्य प्रुतत्वसुदात्तत्वं चोक्तत्वात् ।

विशिष्ठः —

सन्ध्यचरमप्रग्रह्ममायव्भावं च प्रतिपद्यत इति शेषः।
चकारात् भ्रुतः भ्रुतः प्रग्रह्मा अचीति प्रग्रह्मसंज्ञा भ्रुतानामचेव
परे नान्धच, तेनापग्रह्मसन्ध्यचरस्य नामान्ते आय् आव् इति स्थात्,
एकारेकारयोराय् इति ओकारीकारयोराव् इति आयुषान्
भव सौम्य राउरे, आयुषान् भव सौम्य विणा उरे भ्रुतलं
उदात्तत्वच, अस्य मते शर्भपदं विहाय नामान्यस्वरभ्रुतत्वम्।
पुनर्व्वशिष्ठः,—

स्तीति व्राह्मणे व्र्यादायुषानिति रार्जान ।
वर्षतामिति वैष्ये तु श्रूद्रे लारोग्यमेवच ॥
यमः, — यसुखं चिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्ज्जितम् ।
यस्मिन् सर्वे स्थिताः कामाः सा स्वस्तीत्यभिश्रव्दिता ।
सस्तीति प्रत्यभिवादनं ब्राह्मणे वैकल्पिकम् ।

वसाग्डपुराण्—

श्रभिवादे क्षते यसु न करोत्यभिवादनम्। श्राशिषं कुरुते यसु स याति नरकं ध्रुवम्। तस्मात् पूर्व्वाभिवादी स्याचण्डालस्यापि धर्मवित्॥

<sup>(</sup>१) स्तोनाम्नोऽने परे नान्यल।

<sup>(</sup>श) हराज्य।

<sup>(</sup>३) विष्णाऽव।

## गदाधरपदती

88€

गुरोस्त विशेष:, त्रापस्तस्व:—, त्रातस्य पाणी संग्रह्य त्राशिष त्राशास्त, पाणिग्रहणपूर्व्वतं प्रत्यभिवादनं, त्रान्येषां नामोचारणमात्रम्।

प्रत्यभिवादनानन्तरं मनुयमी,—

ब्राह्मणं कुशलं पृछेत् चत्रवन्धुमनासयम् । वेश्यं चेसं समागस्य शूद्रमारीग्यमेव च ॥ शूद्रं प्रति त्रारोग्यवचनस्य विहितत्वात्र प्रागाहाराहृषत्तमभिभाषे तेति हारोतनिषेषस्याप्रहत्तिः ।

ब्र

यापस्तम्बः, —नासस्थात्र्य श्रोतियं पिष्य व्रजेदरखे च स्त्रियम्। चत्रियस्त्रियुगं हन्ति वैश्यो हन्ति चतुर्युगम्॥

हन्सेकविंगतियुगं शूद्रो ब्राह्मणमब्रुवन् । वियुगं विपुरुषं हन्ति नरके पातयति ।

त्रब्रुवन् सन्भाषणमकुर्व्वन्<sup>१</sup>।

यत्तु यङ्गिराः,-प्रणाममगते श्द्रे खस्ति कुर्वन्ति ये दिजाः।

शूद्रोऽपि नरकं याति ब्राह्मणास्तदनन्तरम्॥

तदाशोर्वादमानोपलचणम्।

यम: - श्रभवादे तु यः पूर्व्वमाशिषं न प्रयच्छित ।

यदुष्कृतं भवेत्तस्य तस्माद्वागं प्रपद्यते ॥

तस्मात् पूर्व्वाभिभाषी स्याचण्डानस्यापि धर्मवित् ।

सुरां पिवेति वक्तव्यमेवं धन्मी न सुस्यते ॥

<sup>(</sup>१) अनुवत्।

#### श्राचारसार:।

688

श्रव पूर्वाभिभात्रो तु कार्यान्तरात् पूर्वम् अवस्यं कर्त्तव्यभित्यर्थः, न तु श्रभिवादनात् पूर्वः भ्वमः कार्यः। हहस्यतिः,—

जपयन्नजलस्यं च सिमित्पुष्यकुणानलान् । उदपाचार्व्यभैच्यानं वहन्तं नाभिवादयेत् ॥ ब्रह्माण्डे,—सिमित्युष्यकुणाद्यस्त्रृतिलाच्तस्यताणिकम् । जपं होसं च कुर्वाणं कदाचिन्नाभिवादयेत् ॥ श्रातातपः.—

र ह्य

घेषां

नापे-

पाषण्डं पिततं वात्यं सहापातिकनं गठम्।
सोपानलं घतम्नं च नाभिवादेलव्यंचन॥
धावन्तं च प्रसत्तं च सूचीचारक्ततं तथा।
अञ्जानसाचसार्षञ्च नास्तिकं नाभिवादयेत्॥
वसन्तं जृश्वमाणं च कुर्व्वन्तं दन्तधावनम्।
ग्रथ्यक्तिरसं चैव स्नातं नैवाभिवादयेत्॥
वहस्पितः.—

उदक्यां स्तिकां नारीं भर्त्तृष्टीं ब्रह्मघातिनीम्। अभिवाद्य दिजो मोहादहोरात्रेण गुदाति॥ मनुः,—

> यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः॥

<sup>(</sup>१) पूर्व्वमिति भ्रमः कार्थः।

### गदाधरपद्यतौ

582

ग्रापस्तब्बः,—

विषमगताया गुरवे नाभिवायम् ।

श्रन्वाक् ह्या नाभिवादयेत्, तथा, -
प्रयतायाप्रयतो न प्रत्यभिवादयेत् ।

न च वेष्टितिशरा श्रविहतपाणिर्वो श्रभिवादयेत् ॥

श्रविहतपाणिर्वस्वन्तरासक्तपाणिः ।

ग्रङ्गलिखिती, नोदकुमोऽभिवादयेत्, उदकुम्भयुक्त द्रत्यर्थः।
तथाच, न भैच्यच्चरन् पुष्पाच्यपाणिवीऽश्चिने जपन् न देविपतःकार्ये कुर्वन्। जपकाले गुर्वादिनमस्कारस्य विहितत्वानिषेषस्तदन्यविषयः।

ब्रह्माखे,---

देवालये सभामध्ये यंज्ञे राजग्रहेषु च।
नमस्तारं प्रकुर्वीत प्रत्येकं नाभिवादयेत्।
परिषक्मध्ये प्रत्येकं नमस्तारो निषिदः, समुदाये न स्थादेव।
हारीतः,—

नान्येन क्षतप्रणामोऽन्यमिभवादयेत्।

'त्रातपव गुर्वादिभ्यो पदोपसंग्रहरूपमिभवादनम्॥

ग्रन्थेभ्यो मान्येभ्यो नमस्कारमानं, नमस्कारस्य वडाञ्जलेः

प्रत्वीभावो नमःग्रञ्दोचारणं च।

ग्रमप्रहृत्वे ग्रन्थे दृति 'स्मरणात.

(१) अत् च।

(२) द्रति नमस्तरणात्।

ग्रभिवाद्यो नमस्तार्थः पादयोर्वन्द्य एव चेति. शातातपेन पृथम्बर-परिशात्पादयोर्वन्दनं दण्डवस्रणामः ।

नमस्कारेऽिय सोपानत्कादिपर्युदामोऽभिवाद्यविश्वपर्य्यु-दासय। ययच विशेष:,—

उत्तमवर्णेन नाधमवर्णस्य नमस्तर्त्वयम्। भविष्ये,—

व्राह्मणं दमवर्षञ्च मतवर्षञ्च भूमिपम् ।

पिताप्रत्नी विजानीयाद्वाह्मणलु तयोः पिता ॥

ब्राह्मणः सर्व्यवर्णानां खस्ति कुर्य्यादिति श्रुतिः ।

यदि विप्रः प्रमादेन मूद्रमप्यभिवादयेत् ॥

श्रीभवाद्य दम्म विप्रांस्ततः पापात्मस्यते ।

ज्येष्ठं कनिष्ठो यो मोहात् खस्तिवाचं करोति वै ॥

ज्येष्ठस्य हरते सर्व्यं दुष्कृतं मतथा क्रतम् ।

आपस्तस्वः,---

ਰ-

ਖ-

ाली:

निवर्षपूर्वः योतियोऽभिवादनमईति ॥ तिवर्षज्येष्ठ इत्यर्थः, यतोऽल्पकाले ज्येष्ठलेन नमस्कारे न दोषी न फलम्।

किशिभवादने दोषः, गुर्वोदोनां ज्ञातिसम्बन्धिबात्धवानां मुझर्त्तेनापि ज्येष्ठलेऽभिवादालं नमस्कार्थालञ्च।

इति नमस्तारादिविधि:।

गदाधरपदतौ

१५०

तत्र,—

इमं मद्दित द्वाभ्यामुदक्तपानं प्रपूर्ध्य च ।
सोपानको ग्रहं गच्छेनस्प्रमन् न वदन् कचित् ॥
तत्र पादौ प्रचाल्य दिराचग्य ग्रहं गतः ।
तिसम्यं वाग्यतो वारि प्रस्तमादृत्यं शोधयेत् ॥
भाग्छोपचारिभूगेहद्र्यान् सपरितारकान् ।
बह्रपघातसभूतो दोष उत्यद्यते ग्रहे ॥
शह्यते च वहिस्तोयै: शान्यर्थञ्च तदिष्यते।

दति वचनात्। तेनोदनेन सर्व्यद्रव्यप्रोचणम्।

पादप्रचालनाभावे वस्त्रपरिधाने च ग्रहप्रविशे दोषो ब्रह्म-वैवर्त्त,—

विना पादी च प्रचाल्य साखा विश्वित मन्दिरम्।
तस्य स्नानादिकं नष्टं जपहोमादिकञ्च यत्॥
परिधाय स्निग्धवस्तं ग्रहञ्जेलविशेद्ग्रही।
रष्टा बच्चीर्गृहाद्याति शापं दत्त्वा सुदारुगम्॥

<sup>(</sup>१) ग्रप्तमाहृत्य।

<sup>(</sup>२) मपरिचारकान्।

<sup>(</sup>३) तहहिस्तोयैः।

# अय अग्निहोत्वविधि:।

होमं वैतानिके कला स्मात्तें कुर्यादिचचणः। स्मृतीनां युतिस्नूललात् स्मात्तें केचित् पुरा विदुः॥

श्रावसथ्यमनादृत्य त्रेतायां यः प्रवर्त्तते । श्रनाहिताग्निर्भवति परिवित्तिय जायते ।

इति तदाधानपरमेव,—

यत्तु,-

स्र्येऽस्तरीलमप्राप्ते षट् निंग्यत्तिभिरङ्गुलै:।
पादुष्करणमग्नीनां प्रातर्भासाञ्च दर्शने॥
इति प्रकाशमात्र एवाग्निहोत्नारमः।

तथा च तत्काले उद्धरणं कार्यं, वाजसनियिनां हो सस्य अनु-दिते विधानात्कां श्रभोजिन्यायेन श्रौतस्यानुदितहो स एव नियतः। उदिते जुहोतीति स्मृत्यन्तरे।

प्रथमास्तमये पर्युदयच्च खर्गकाम्यश्याने श्रीकामस्य। मनुः,—

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा।
सर्व्वया वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी स्रुति:॥

हिन्दोगपरिज्ञिष्टे,—

राते: षोड़शकी भागी ग्रहनचनभूषिते। कालं त्वनुदितं जानन् होमं कुर्यादिचचणः॥ १५२

### गदाधरपदतौ

तया प्रभातसमये नष्टे नचत्रमण्डले।

रिवर्णावन दृष्येत समयाध्युषितच तत्॥

रिवामानच दृष्येत रिक्सिभिय समन्वितम्।

उदितन्तं विजानीयात्तन होमं प्रकल्पयेत्॥

हस्तादृहें रिवर्णावद्ग्रीमं भित्ता न गच्छिति।

तावदोमविधिः पुष्यो नान्यो ह्यदितहोसिनाम्॥

यावत् सम्यावभाव्यन्ते नभस्यृचाणि सर्व्यतः।

न च नौहित्यमभ्येति तावसायच ह्रयते॥

यावतः—

ग्रव स्मृति:,—

नाग्निहोत्रात्परो धर्मी नाग्निहोत्रात्परन्तपः। नाग्निहोत्रात्परं श्रेयो नाग्निहोत्रात्परा गतिः॥ इत्याद्यग्निहोत्रं फलम्।

तत स्वयं वा जुड्यादध्वर्थुर्वेति विकलाः, तत अध्वर्धुकर्त्तृकतं, तदभावे स्वयं होमः, उपवसये नियमः दर्शपौर्णमासदिने स्वयमेव जुड्यादित्यर्थः।

खयं होमे फलं यत्तदन्यहोमे न विद्यते। इति स्मार्त्तविषयः,

सायं प्रातर्गिनहोते गाईपत्याहवनीयस्थोद्धरणभात<sup>3</sup>सु<sup>दित</sup> मनस्तमितानुदितयो:।

<sup>(</sup>१) दर्भपूर्णमासपूर्वदिने।

<sup>(</sup>२) गार्चपत्याच्यनोयसोद्वरणमनस्तमितासुदितयोः।

#### आचारसार:।

१५३

विहितकालागाक्स्यान्या प्रातहीं मानुष्ठाने न पुनः क्रिया। सायं होमे तु स्वान्या प्राक्कालात् कर्ते काले पुनः क्रिया। अन्यत, —रजोनीहारधूमास्त्रशाखाद्यन्तरितं रवी।

सन्यासिह्य जुड्याडुतमस्य न लुप्यते ॥ होमीयद्रव्याणि यया, पयसा पश्चकामः स्वर्गकामो वा, यवाग्वा-यामकामः, तण्डुलैर्बलकामः, दभ्नेन्द्रियकामः, ध्रतेन तेजस्कामः,

एतानि संयोगप्रथक्कोन नित्यानि च।
पयोदधियवाग्य सिंपरोदनतण्डुलाः।
सोस्रो सांसं तथा तैलसापयैव दशैव ह॥
तत्र पयोद्योसप्राशस्त्यं युतिरेव गस्यते।
पयसीदण् सर्व्यं प्रतिष्ठितं सर्व्वण् देवेस्योऽनं प्रयच्छिति।
स्मृतिय,—

पयस्यन्तर्हितं विश्वं पश्चनेवं पयो नरः।

<sup>१</sup>एकमेव तदादृत्य जगदात्मानमञ्जते।

यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयतीति श्रुतेरेकाहेनापि

सायं प्रातः प्रयोगेण फलसिद्धिः।

"स वै सायं प्रातय जुहोती" ति युते:,

"सायमादि प्रातरन्तमेकं कम्म प्रचन्ते।"

इति स्मृतेय सायं प्रातरभ्यस्तमेवम् ।

20

कात्वं,

**यमे**व

मुदित-

<sup>(</sup>१) एकयैव तदाहृत्य।

<sup>(</sup>२) सायं प्रातरभ्यस्तमेकं कमी।

१५8

## गदाधरपडती

द्रव्यं देग्रय मन्ताय कर्त्ता कालसु श्रासनम्। सायं यत्स्वीकृतं सर्वे प्रातस्तदनुवर्त्तते॥ नैव कन्या न युवती नाल्पविद्यो न वालिशः। होता स्यादग्निहोतस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा॥

वि

गो

पार्व कर

त्तद

यज

पुरो

मिरि

# यथ स्मार्तहोम:।

तत दत्तः,—

सन्धान माँ वसाने तु खयं होमो विधीयते। खयं होमे फलं यत्तदन्यहोमे न विद्यते॥ ऋत्विक् पुत्रो गुरुर्भाता भागिनेयोऽय विट्पति:। एतैरेव हुतं यत्तु तहुतं खयमेव तु॥

विट्पतिर्जामाता, एवं च स्मार्त्तहोसे खयंकरणं मुख्यं, तदसम्भवि-ज्येन करणं, कामं ग्टह्ये ज्यो पत्नी जुह्यासायस्मातहीं सयोरिति गोभिनवचनाद्यजमानाभावे पत्ना श्रिप श्रिष्ठकारः।

शीनकः, -

पाणिग्रहणादिग्रहां परिचरेत् पत्नापि कुमार्थ्यन्तेवासी वेति, कन्नन्तराभावे कुमार्था अव्यधिकारः।

अनुपनीतस्य त्रार्विज्यानिधकारेऽपि वैदिकमन्त्रपदश्र्न्यला-त्तदिधकारः।

यसमञ्ज दम्पत्योद्दीतव्यं नर्तिगादिना।

यजमानप्रवासे पत्नां रजस्वलायां अगत्या अन्यस्य हीमकरणम्।

पुरास्तमयात्रादुष्कृत्य अस्तमिते जुहुयात्।

प्राद्यात्रादुष्कृत्य उदितेऽनुदिते वा प्रातराहृतिः।

पादुष्करणवेलाया अनुगुप्ता अप आहरेत्।

मिणिकाहा।

हिविषाग्गी जुहुयात्मृतस्याक्ततस्य वा। त्रक्ततं चेत्रचात्य प्रोदकं कत्वा जुहुयात्। पयो दिध यवागूं वा पारस्करः,

## गदाधरपदतो

१५६

दभा तग्डु नैवेंति,

सप्तपताः ग्रुभा दर्भा ब्रह्मग्रस्थिसमन्विताः ।
उपयमनकुणाः प्रोक्ता ग्रुग्निकार्थ्यादिकार्भस् ॥
पाण्याद्वितिर्दादण्यप्र्यपूरिकाः,
द्रव्यादिना चेत् सुवमात्रपूरिकाः ।
देवेन तीर्थेन च इयते हिनः,
स्वङ्गारिणि स्विषि पावके च ॥
योऽनिर्विषि जुहोत्यग्नी व्यङ्गारिणि च मानवः ।
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रः सोऽभिजायते ॥
करीषाग्नी स जुहुयाद्विषंस्तन्यं करोति यः।

इत्युत्तत्वात्वाष्ठाधानं कर्त्तव्यम्।

होमं करोति यो विप्रसुलसीकाष्ठविद्धषु ।

शतक्रतुसमं पुर्णः होता तत्फलमाप्नुयात् ॥

सुखेनैव धमेदिग्नं सुखादेषोऽध्यजायत ।

नाग्निं सुखेनित तु यक्षीिकके योजयन्ति तत् ॥

सिमध्य पलाशायाख्यन्ययोधप्रचवैकङ्कतोद्भवाः ।

काश्मर्योदुखरो वैल्वयन्दनः सरलस्तथा ॥

शालय देवदाक्य खिद्रयिति याज्ञिकाः ।

सिमत्पुष्यकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरित् ॥

नाङ्गुष्ठादिधिका कार्य्या सिमित्स्यू लतया कचित्।
प्रादेगात्राधिका नीना न तथा स्याहिणाखिका॥
न वियुक्ता स्वचा चैव न सकीटा न पाटिताः।
प्रागगः सिमधी देया एतत्यीतक संस्विप ॥
सर्वेत हो मेषु देवता सुहिष्य द्रव्यत्यागी मानस संकल्पी यजमानेनैव कार्यः।

तथाच द्रव्यं,—ददमिति निर्द्दिश्य चतुर्थ्यन्तदेवतापदमुचार्थः। खलनिव्यत्तिसंकलः कार्यः, ऋलिक्क कृत्वपचेऽपि प्रचेपसमकालं यजमानेनेव कार्यः।

त्यागस्य खलिवित्तिरूपस्य परेण कर्तुमशकालात्।
न ममिति शब्दोचारणमापस्तम्बानां ज्ञानविशेषोत्पादनाय।
तदुचारणं विनापि ज्ञानविशेषोपपत्ती न तनादरः।

श्रयं त्यागः पत्ना श्रिप कार्यः, साधारणस्य द्रव्यस्य एकेन त्यक्तुमणकात्वात्, धर्मो चार्ये च कामे च नातिचरितव्य इति विवाहकाल एव द्रव्यसाधारणं प्रतिपाद्यते।

तथा च पत्ना अनुमितमात्नेण तत्कर्तृकलसम्भवात् त्यागी-पपत्तिः, तथा च पत्नी च ददातीति दीयमानमनुजानातीति व्याख्यातं, तथा च प्रोषिते यजमाने प्रायश्चित्तान्दतीनां मन्त्रान्ते प्रचेपसमकानं तेन कर्त्तुमणकालात् पत्नीय त्यागः कार्यः।

यजमानस्य अनुज्ञादानेन तत्त्यागे कभीसाहुख्यम्।

अतएवोक्तं,—निच्चिप्याग्निं खदारेषु परिकल्पप्रिक्षिजन्तथा।

प्रवसेत् कार्य्यवान् विप्रो वृथैव न चिरं क्वचित्॥

### गदाधरपदती

१५८

तथा मनसा 'नैमित्तिकं कर्मं प्रवसन्नाप्यतिन्त्रतः।
उपविष्य ग्रुचिः पूर्वं यथाकालसुपाचरेत्।

इति प्रवासे कभागुसन्धानं यजमानस्य फलाय भवति।

श्रन्यथा यजमानः प्रोषितः पत्नुग्रदक्या चेदग्निहोत्रादि श्रक्तत-मेव स्थात्।

न च, इयोरप्यसमचं तु इतमप्यइतं भवेदिति वचनात्र कभीसिडि:। परिकल्पार्ञ्जिजं तथेत्यनेन असमचहोमस्याप्यतु-ज्ञानात्।

तामवरुध्य यजितित रजस्रलां विद्याय कम्मीचरणात् प्रत्यान्ववे-चणाभावेऽपि कम्मसाद्गुण्यम्। तत्र स्त्री चाविश्रेषादिति स्तितत्वात् पत्ना श्रपि कर्त्तृत्वेन फलभागित्वं, न च व्यासच्यव्यति-कर्त्तृत्वं इयोरपि फलभागित्वात्।

पत्नी श्राज्यमवैचते यजमानो विश्वाक्रमणात् क्रम इति दम्मत्योः सहाधिकारः।

तयाच चौमे वसानावाधीयातासिति लिङ्ग सुपपदाते स्वर्गकामो यजेतित्यादौ स्वर्गकामसुहिस्य यागविधानादुहेस्यविश्रेषणस्य
यचैकलवदविवचितत्वात् पुंस्त्वैकले न विविच्चते पश्चना
यजेतित्यादौ पश्चीरेव यागकरणलेन विधानादुपादेयविश्रेषणलेन
पुंस्त्वैकले विविच्चते द्रित वैषम्यम्, श्रन्ये तु एकलं पुंस्वावरुषम्,
पुंसः सिंहतीयलं वारयित न तु स्लियाः।

<sup>(</sup>१) नैत्यक्स।

अतएव स्तियामेन त्वान्वयाभावेन अनेकस्तीकर्तृकत्वमध्येकस्मिन् प्रयोगे, एवच यदा यजमानः प्रीषितोऽशीचं ऋणोति तदा पत्नी गरहे—

श्राडादिकं करोति, तथा श्राडं सगुणमेव, पत्ना ग्रहेऽशीच-श्रवणे तसम्बन्धेन पाकस्य दुष्टलान श्राडकरणम्।

यजमानसु पयाद्रायतीजपरूपं वैखदेवलोपप्राययित्तं कुर्यात्।

श्राबचाशीचान्ते, एवच बहुपतीकस्य, "च्यंष्ठा चेदिग्नसंयुक्ता-गच्छत्यन्या यथाक्चि" इत्युक्तत्वात् श्रन्यासां पित्रग्रहगमनमनुज्ञातं, पत्नाः प्रवासे पुनराधानकम्मविधानमेकपत्नीकपरम्। स्त्रीणां सौभाग्यतो च्येष्ठां विद्ययेव दिजन्मनामित्युक्तत्वात्" च्येष्ठत्वमपि न च्येष्ठभार्यापरम्।

तथा,—

त

न

य

न

तत्र शक्ततरा पश्चादासामन्यतमा तुया, उपेतानामन्यतमा गच्छेदग्निं न कामतः॥

इति वचनादाधानकालस्थितानामेव या यक्ता सैवाग्नीन् परि-चरेत्, एवच बहुपत्नीकस्य एकस्याग्निहोत्तसिधाने अन्यस्याः प्रवासे न दोषाय।

क्षेत्रलं प्रवसेत्कार्य्यवान् विप्र इति स्त्रीणां साचात् प्रवासानुके:
पवसन् प्रवत्स्यन् वा वैश्वानर्थ्या यजेतीति प्राक्षप्रवासादागत्य वैश्वानरी कार्या, पर्वातिक्रमे कच्छाईं, एवच्च यजमानस्य 'वृधेव

<sup>(</sup>१) तथैव।

### गदाधरपदती

१६०

न चिरमितिवचनादृ ह्याचिरप्रवासयोरिष्टिः । पर्व्वातिक्रमे कच्छाईच,

माहिताग्नेर्यजमानस्य भार्थान्तरपरिमहे पुनरन्वारभाणीयानु-ष्ठानम्।

क्ततान्वारभणो वापि क्ततसोमोऽयवा दिजः।

श्रक्तताधानसोमेज्यां पत्नीमेवानुवर्त्तयेत्॥
न च "धर्मप्रजासंपन्ने दारे नान्यां कुर्व्वीत, श्रन्यतराभावे कुर्व्वीत,
प्रागग्नाधिया"दिति वचनादग्नाधियादूई विवाहनिषेधः, परिसंख्यापत्तेः।

किन्त विवाहोत्तरमग्याधेयं कुर्यादित्यर्थः,
तयोक्तं,-सदारोऽपि पुनर्दारान् कथंचित्वारणान्तरात्।
य दच्छेदाग्निमान् कर्त्तुं क होमोऽस्य विधीयते॥
दत्याग्रङ्ग स्रेऽग्नावेव भवेडोमो लौकिके न कथचन॥
दति।

दाहियित्वाग्निहोत्रेण स्तियं वृत्तिमतीं पति: । श्राहरेदिधिवद्दारानग्निश्चैवाविलस्वयन् ॥ श्रावे यजमाननाभेन पत्ना श्राधानप्रमत्ति: । श्राग्निहोत्रातिपत्तावाहुतिं जुहुयात् मनोज्योतिरिति । प्राणायामभतमेकरात्नात्, श्राषष्टिरात्नात्तिस्तोरात्नोरुपवसेत्। श्रात जहीं मासं वत्सरं प्राजापत्यम् ।

<sup>(</sup>१) अग्निहोतातिपाते आइतिम्।

#### श्राचारसार:।

१६१

संवसरोसाने चान्निहोने चान्द्रायणं काला पुनराधानम्
श्रवाध्याहितपूर्व्वकं कार्य्यम्। श्रव संवसरोसाने पुनराधानविधिनात् क्रियमाणाग्नाविग्नहोत्रलोप एव तत्।
श्ररणिसाल द्रित केचित्, श्ररणेरप्युत्सर्गे।
श्रिग्नहोत्रपविध्याग्निं व्राह्मणः काममोहितः।
चान्द्रायणं चरेन्सासं वीरहत्यासमो हि सः॥
स्मात्तीग्न्युत्सर्गे तु,—

योऽनिनं त्यजित नास्तिकात् प्राजापत्यञ्चरेत्तु सः। होमदयात्यये दर्भपौर्णमासात्ययेऽपि च। पुनरेवान्निमादध्वादिति भार्भवशासनम्॥

संवत्सरं होमदयात्यय दति केचित्, अम्निहोमातिपत्ती प्रायिचत्तसद्भावात्। ददच मध्ये भोजने सति यदा तु होमकाले होमायती न भुङ्ते। तदा यावहिनं होमपात:।

ताविहनसभुद्धानः स्थित्वा तन्तेण सर्वेहोमान् पचहोम-वत्कुर्यात्। दर्भपीणमासात्यये च प्रज्ञातिष्यातिपत्तौ पथिक दिधा-नात् तदसम्भव एवेदं पुनराधानम्।

दर्भं वा पौर्णमासं वा विबुध्योभयमेव वा।

एकस्मिन् कच्छ्रपादेन दयोरर्डेन ग्रुडाति।

एतत् श्रीतपरमेव, होमसोपे च, पद्यादिकसंसीपे चैतदेव।

श्रह्रयमानिऽनश्रंष' नयेकालं समाहितः।

₹ १ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तमे

ानु-

ति, रि-

11

मेत्

<sup>(</sup>१) अह्रयमानेऽनग्नीं थ।

१६२

### गदाधरपहती

संपन्ने च यथा तत इयेत तिरहोच्यते ॥ श्राहतीः परिसंख्याय पाने कलाहतीः सकत् । तन्त्रेण विधिवदुला एतरेवापरा हितः॥

अयं अतिक्रान्तहोमप्रकारोऽविभेषात् श्रीतस्मार्त्तीभयपरः, श्रासाय-माहतेः प्रातराहितनीत्वेति, श्राप्रातराहतेः सायमाहितिरितिः, श्रापीर्णमासाहर्भी नात्वेति श्रादर्भात्पीर्णमास इति। सुख्यकाला-सभवे गीणकाले कर्त्तव्यः।

> एवमागामियागीयपूर्व्वकालाइधस्तनः । स्वकालादुत्तरो गीणः कालः सर्व्वस्य कर्म्मणः॥

द्रत्युक्तलात्, प्रातर्हीमदर्भेष्ट्योस्तकालातिक्रमे प्रारक्षस्य समापनीयलात् अनादेशप्रायिक्षत्तपूर्वे क्रियेव। तत्र दर्भेष्टे: कालान्तरे करणेऽपि कात्यायनमते पित्रयज्ञस्य इष्ट्यङ्गलाकालान्तरेऽपि तत्पूर्वे क्रिया, जैमिनिमते तु दर्भ एव तत्क्रिया। तत्र लक्षर्णे-ऽक्रियेव\*।

<sup>(</sup>१) त्राइताः।

<sup>(</sup>३) प्रथम्।

<sup>(</sup>३) ऋषि।

<sup>(</sup>४) सायमाइतिनांखेति।

<sup>(</sup>५) पिग्डपित्यज्ञस्य।

# यय पचहोमविधिः।

ऋषिभिवेद्धधा दृष्टमापलालेषु सर्ज्ञतः।
विधानं पयहोमस्य ब्रूहि सग्यक् स्याज्ञिक॥
चतुर्देश चतुर्याद्यः सक्तद्रव्रयनं ततः।
एका समित्सक्षद्रोमः सक्तदेव निमार्ज्जनम्।
श्रपराक्रेयेया दृष्ट्यतुर्दशगुणो भवेत्॥ इति।
पचहोसे क्रते पश्चानिर्वाणं तु यदा भवेत्।
श्रत जहीं तु कर्त्तव्यं श्रेषाहे तु यथाविधि॥
श्राहिताक्नेः प्रवासविधिः। स्वयसुद्धरणम्।

ाय-

ੌਰ<sup>8</sup>.

ला-

ाप-

लरे

sfu

रएं-

"नर्थ प्रजां मे पाही" ति गाई पत्थोपस्थापनं, "ग्रंस्य पश्चे पाही" ति श्राह्वनीयस्य । "श्रयर्थे पितुं मे पाही" ति दि स्वणाग्ने:, उपस्थाय गमनं, वाग्विसर्ज्जनं, प्रवासे यथाकालं याजमानं, श्राग्निहोते-उभ्युचणं, देवतो हे शेन द्रव्यत्यागः ।

मन्त्रेणाग्न्युपस्थापनं, प्रवसनकाले विद्यारिमसुखोऽग्न्युप-स्थानमन्त्रानुचरिद्यापस्तस्ववचनात्, पुनरभ्युचणं, दर्भपीणे-मासयोक्षदणादिसर्व्वपदार्थानुसन्धानं, व्रतग्रहणं प्राद्मुखस्य, प्रयाजानुमन्त्रणं, देवता उद्दिश्च द्रव्यत्यागः, "समिदसी"ति जपः, पूर्णपातग्रहणं, दचिणावर्त्तनम्, प्रागमनं, व्रतविसर्गः, एवं चातुर्मास्येष्ठिदेवादसिवधाने वोद्यं, न काम्येषु, देवात्रवासीप स्थानमकत्वा गमने, "इहैव सन् तच सन्तं त्वाग्ने हृदा वाचा मनसा वा विभिन्धि।

#### गदाधरपद्यती

5 € 8

तिरो मा सान्तं मा प्रहासी ज्योतिषा वैश्वानरेणीपतिष्ठते।" इत्या खलायनी तसुपस्थानं कला याजमानं यथी तस्।

प्रवेशविधिः, — मत्या वाग्यमनं, समित्याणिर्गुक्देवतादिसन्नि-धिमव्यगतारम्यागारे प्रविष्य उदृत्य शाहवनीयोपस्थानम् ।

"त्रागन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वस्रवित्तसम्, त्राग्ने सन्त्राडिभद्युम्न-मिसस् त्रायच्छस्त," गाईपत्थोपस्थानं, "त्रयसग्निगृहपतिगीह-पत्नः प्रजाया वस्रवित्तमः, त्राग्ने ग्टहपतेऽभिद्युम्नसभिसह त्राय-च्छस्न, दिच्णाग्नुप्रप्थानं, शाखान्तरीयसन्त्रेण,—

"श्रयमिनः पुरिष्यो रियमान् पुष्टिवर्डनः, श्रग्ने पुरीष्यामि-खुम्मभिसह श्रायच्छस्य" तत्र उपविश्य श्राहवनीये समिध-माधाय त्रणं प्रज्वाच्य तत्रैव प्रदेषः, एवं गार्हपत्ये दिल्लाग्नी च।

तृष्णीं गाईपत्यसुपस्थाय शंस्थीपस्थानं तती दिचणाग्नुपः स्थानम्। अग्नरागारानिष्कुम्य स्वग्टहोपस्थानं, "ग्टहा मा विभीत मा वेपध्वमूर्वं विभात एमसि।

कर्जं विभ्नद्दः सुमनाः सुसिधा ग्रहानैमि मनसा मोदमानः। येवामध्येति प्रवसन् एषु सीमनसी वहः।

ग्रहानुपह्मयामहे ते नो जानन्तु जानतः। उपह्नता दह गावः उपह्नता ग्रजावयः। अयोऽनस्य कीलाल उपह्नती ग्रहेषु नः"॥ ततो ग्रहप्रवेगः, तत्रसन्तः,—

"चीमाय वः शान्यै प्रपद्ये शिवं शग्मं शंयीः शंयीः।" वत य स्मार्त्तपुत्रदर्भनजकादि।

#### याचारसार:।

१६५

"श्रङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादिधजायसे। श्रात्मा वै प्रव्नामासि स जीव श्ररदः श्रतम्॥" श्रयास्य सूर्दानमवजिन्नति,

प्रजापतेष्टा हिद्धारेणाविजिघामि सहस्रायुषाऽमुकदेवप्रमान् स जीव प्ररदः प्रतम्।

गवां त्वा हिंकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषा अमुकदेवग्रमीन्
स जीव ग्ररदः ग्रतम्।

तिः दचिणेऽस्यक्षे जपति।

न्न-

म्न-

चि-

ाय-

भि-

मध-

च।

गुप-भीत

न: ।

"श्रस्मे प्रयंधि मघषनृजीषित्रिन्द्ररायो विश्ववारस्य भूरेः, श्रस्मे शतं शरदो जीवसे धा।

अस्मे वीरान् ग्राप्तत इन्द्र ग्रिप्तिन्।" वामकर्णे,—

"इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेडि चित्तं दच्च सुभगत्वमस्रो, पोषं रयोणामरिष्टिं तनूनां खाङ्गानं वाचः सुदिनत्वमङ्गाम्।" एवं प्रतिपुत्रं दर्भनादिजपान्तम्।

दुहितूणां तूणीं सूर्जावघाणम्। तिह्ने ग्रह्माणामहिंसनं

अच शिष्टाः,—

प्रवत्यामौत्युपस्थाय विद्धं न प्रवसेट्यदि।

प्रागत्योपस्थितिं तत्र प्राह कोषातकी श्रुतिः ॥

प्रयाग्निहोत्रप्रातः प्रयोगः, तत्र श्रध्यर्थुकर्त्तृक्यपेते, उदयात् प्राक्

विमात्रप्रणवसुचार्थः यजमान उद्वरित ब्रूयात्।

१६६

### गदाधरपदती।

ततीऽध्वर्युदिचिणया द्वाराग्न्यागारं प्रविष्य,
गाईपत्यादाइवनीयं दिचिणागिनं चोद्धरेत्।
स्वयं करणपचे नोद्धरणं प्रैषः, यजमानस्यैव प्रविशोद्धरणे, तत्व
श्वाइवनीयखरे, कुशाः, गोमयं, वज्ञं उदकं, दत्येतेषासुपकत्यनं,
खरमध्ये तिभिः कुशैः प्रदिचणं परिसमूहनं, उत्तरदेशे कुशप्रचेषः,
ततो गोमयेन तिःप्रदिचणसुपलेपनं वज्रेण उदक्संस्थं तिरुक्षेखनं
ययोक्षितितं उद्दृत्योत्तरदेशे पांश्वप्रचेषः।

तिरभ्युचणं, एवं दिचणाग्निखरेऽिय पञ्चभूसंस्कारः !

तती गाईपत्यस्य पञ्चादुपिवस्य तस्मादेकदेशसृष्टृत्य ॥

श्राहवनीयखरं प्रित नयनं, ततः प्राद्मुख उपिवस्य पञ्चात्रतीहस्ताभ्यामभिमुखमग्निस्थापनं, प्रत्यागत्य पुनर्गाहपत्यादग्युहरणं, दिचणाग्निखरं प्रित नीला तत्पञ्चात् प्राद्मुख उपिवस्य
दिचणाग्निखरं पूर्व्ववदिगस्थापनं, यजमानस्य गाईपत्यदिनणाग्न्योरन्तरां गला गाईपत्यं प्रदिचणीक्तत्याचाहवनीयं दिचणतः
पीठे उपविश्रनं, गाईपत्यनेक्वते पत्ना उपविश्रनं, "वृष्टिरिस वृष्य
मे पामानञ्च सत्येन मिय व्रतिमिति" यजमानस्य जलपानं,
वाग्यमनं दिराचमनम् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ą.

प

गा

प्र

ग्रे

त

गा

नी

# अयाध्वर्ध्युकर्मा।

तव

पनं,

चेपः,

खनं

त्री-

ग्न्यु-

वेश्य

ব্লি-

णतः

व्य

ानं,

गाईपत्यसृत्तरेण उदक्संस्यं पात्रासादनम्। स्वयं पचे तु यजमानस्याप्यतावस्थानं, कूर्चं, कुणाः ग्रापः स्थानो, ग्रावज्योतनत्यणद्वयं, सुवः, सुक्, एका समित्, भचण-पानी, तिस्तः समिधः, ग्रपरेणाद्वनीयं कूर्चनिधानम्।

तदुपरि कुणानामाहवनीयस्य निभिस्त्रिभिः कुणैः प्रागुदगगैः परिस्तरणं, ततो गार्हपत्यदिचिणाग्न्योः क्रमेण परिस्तरणम् ।

गाईपत्यं परिससुद्य गाईपत्यपर्युचणं, तती दिचणागेः, गाईपत्यादाइवनीयं यावदुदकधारानिनयनं, श्राइवनीयपर्युचणं, दोइनपात्रीमादाय गोसमीपं गला शूद्रभिन्नेन दोइनं, दोइन-प्रश्ति होमपर्यन्तं वाग्यमः, पूर्वेणाइवनीयमानीय दिचणत-उत्तरतोऽङ्गाराणि निरुद्य गाईपत्येऽधिश्रयणम्!

तण्डुलस्य होमीयत्वे श्राह्वनीयदिचिणेनानयनं, घतादेः पूर्वे-णैव, त्रणेन दुग्धस्यावज्योतनं, जलसेकः, पुनरवज्योतनं, उत्तर-तिस्त्रदासनं, तण्डुलादेरिधश्रयणाद्यभावः।

सुन्सुवप्रतपनं, उदकसपर्यनं, पाणिना द्वयोर्मार्ज्जनं, उत्रया-मौति प्रश्नः, यजमानस्तिष्ठन् ॐ उत्रयेति वदेत्।

सुवेस सुचि वारचतुष्टयग्रहणं, सुग्दण्डोपरि सिमधं दत्ता गाहेपत्यादाह्वनीयं प्रतिगमनं, सुखमाचे धत्वा मध्ये नाभिपर्य्यन्तं नीत्वा पुनर्मुखमाते धत्वोपवेशनं उद्दिश्य जान्वाच सूर्ये ज्योतिषं

<sup>(</sup>१) अवद्योतनम्।

8€ €

## गदाधरपदती।

त्वा वायुमतीं प्राणवतीं खर्ग्यां खर्गायोपदधासि भास्ततीं" इति समिदादानम्।

इभो प्रदोप्ते होमः, स्र्योज्योतिज्योतिः स्र्यः खाहिति सुना होमः, ददं स्र्याय दति त्यागः, कूर्चे निधाय गार्हपत्यावेचणं, तूणीं उत्तराहितः, पूर्वापेचया स्र्यसी, ददं प्रजापतये दित याजमानम्।

सुचि भूयिष्ठं प्रेषियता सुचं दिः प्रकम्पा कूर्चे निधानं सुगगोपमार्ज्जनं, नमो देवेभ्य दति सुवाये न्युजपाणिना निमार्जनसुत्तरे स्वधा पित्रभ्य दति दिचणतः उत्तानपाणिना निमार्जनम्।
उदकोपस्पर्भनं, स्थाल्याः सुवेण गार्हपत्ये होमः, दह पृष्टिं
पृष्टिपतिर्दधात्विह प्रजाए रमयतु प्रजापितः, ग्रग्नये रहपतये
रियमते पृष्टिपतये स्वाहा" दति, दृदं ग्रग्नये रहपतये रियमते
पृष्टिपतये तृणीं दितौयं, दृदं प्रजापतये याजनं, "ग्रग्नयेऽद्वादायाद्व
पतये स्वाहित।

दिचिणाग्नी" सुविण, इदमग्नयेऽन्नादायान्नपतये, तृणीं दितीयं, सुचमादायानामिकया प्राण्नं दिराचमनम्। पुनः सुचि ग्रहीलानामिकया प्राप्य दिराचमनम्।

ग्रेषं भचणपात्रगं काला तत्रस्थस्य लेहनम्।
सुचि जलं काला "देवान् जिन्वेति" सुगग्रेण जलसेकः, "पितृन् जिन्वेति" दिचणतः, सप्तर्षीन् जिन्वेति" जिद्धमृत्विपणं, चतुर्षं कूर्चस्थाने निषिच्चति।

यानये पृथिवीचिते स्नाहा, पृथियां यसतं ज्होमि स्नाहा,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अ पः स

सर्व पर्य

वम

सु

वा,

जह दि

यम

अस

ग्रमृते ग्रमृतं जुहोमि खाहा इति। कूर्चमाहवनीयस्य पश्चात्कत्वा, सुक्सुवयो: प्रतिकूर्चे निधानम्। "समिद्सि समिडो मेऽग्ने 'दिदिहि, समेडाते अग्ने दिखा'समिति गाईपत्थे समिदाधानं, ततो दिचणाग्नी, ततो बाहवनीये, यजमानस्य पयोहोमपचे वालप्रेणोपस्थानं ययोक्तं वैकल्पिकं, "सू भीवः स्वः सुप्रजाः प्रजिभः भूयासं, सुवीरो वीरेः सुपोषः पोषै रिति" श्राह-वनीयोपस्थानं, ततोऽनेन गार्चपत्योपस्थानं, तू शीमाहवनीयसुप-स्थाय तदभिसुखं तलासीपे उपवैश्वनं, गाईपत्यससीपे शयनसासनं वा, अध्वर्थीर्गार्रिपत्वं प्रर्युच्य ततीदिच्यानिनं तत आहवनीय-पर्युचणं, नाचोदकधारा, यजमानस्य "विद्युदिस वि मे पापानं जच्चपीऽवस्यमस्युपैमि सयि सत्यं गोषुमे व्रत" मिति जलभचणं, हिराचमनम्।

वाग्विसर्गः

इति

चा

ाणं.

इति

त्रग-

तेन-

म्।

पृष्टिं

तये

मते

गान

म् ।

तुधं

हा,

गार्हेपत्यं प्रदक्षिणीक्षत्याग्न्योरन्तराले निष्कुमणम्। सुहत्तं सभ्यसमीपे उपवेशनं साध्यंदिनश्रत्या ॥ इन्द्रायाहवनीयाम्बर्धे खाहा", नलायान्वाहार्घपचनामये नयः, यमाय गार्चपत्यास्नये नमः, अनश्रलांगमनाय सभ्यान्नये नमः, असत् पांसवाय नमः—

<sup>(</sup>१) प्रतप्य।

<sup>(</sup>२) दीदिहि।

<sup>(</sup>३) दी।

<sup>(8)</sup> प्रजाभिः खास्।

<sup>(</sup>५) नमः।

200

### गदाधरपदती

द्रित पञ्चसन्तैराहवनीयगार्हपत्यदिचणाग्निसभ्याग्नीनां उड्हतः सस्मनश्चोपस्थानं, भस्मसमीपे उपवेशनं, "इलाग्नीन् स्र्यदैवलात् जपेन्सन्तानि"ति वचनात् स्र्य्यसन्त्वचयजपो होमाङ्गं, न साय-सनुपस्थायापरीत्या नमस्त्रत्वोपविशेत्तया प्रातरिति हारीक वचनात् त्रयाणामग्नीनां उपस्थानं प्रदिच्णनसस्कारै: ।

- (१) आपातरिति।
- (२) प्रदिचियनमस्तारी च।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

THE REAL PROPERTY.

-1

₹

द

45

\_

•

स्

90

# यथ स्मार्त होसः।

उड़ त-

त्यान्

साय-

रीत

उदयात्मूर्वं यजमानः खयमेव त्रावसत्याग्निसमीपे उपविष्यः मणिकास्येऽग्निग्टहकार्यार्थजनपाचे पर्युषितं जनं वहिष्कृत्य।

"ॐ त्रापो रवती चयथा हि व खः क्रतुच्च भद्रं विश्वयास्तच्च, रायय स्थ खपत्यस्य पत्नोः सरस्ततो तद्ग्यणते वयोऽधात्" इत्यली-दकपूरणं, त्रापोहिष्ठित्यादि त्रापोजन यथाचन इत्यन्ताभिस्ति स्थिः ऋग्भिः भेषं पूर्यत्, एतम्मणिकाधानकम्म निर्गनिकेनापि-कार्यः, जपयोग्युदकसंस्कारमातार्थत्वात्, त्रतएव ग्रह्मे भाला-कभीनन्तरभेतदुक्तम्।

तेन शालाक सं तसर्व्वसाधारण मेवैतदिति,

ग्रतः, ग्रहे वसन् ऋचा स्पष्टे कत्वा खण्कुशोदकम्,

जबृत्य मणिकात्तीयं तेना भ्यूचणमाचरेत्।

रची प्रांच जपेन्मन्तान् गायचीं वेदमातरम्॥

ग्रभ्युचयेत् स्मरन् विष्णुं पुण्डरीका चमचुतम्।

इति शिष्टाः।

तत त्रासादनं, उपयमनकुशास्तिस्तः सिमधः, मणिकोदकं तण्डुलाः दत्यासाय उपयमनकुशानादाय सिमधोऽभ्याधाय मणिकाद्यिः पर्युच्य द्वादशपर्वपूरं तण्डुलानादाय, स्त्यीय स्वाहा, ददं स्वापत्रे, प्रजापत्रये स्वाहा ददं प्रजापत्रये, दति त्यागः, पत्नी प्रविकामाः पूर्वोह्नतिं जुहोति मन्तः।

<sup>(</sup>१) प्रवकान्यात् ।

१७२

### गदाधरपदतौ

पुमांसी मिलावरुणी पुमांसाविष्यनावुभी।
पुमानिन्द्रय वायुय पुमान् संवत्तेतां मित्र॥
पुनः खाहा दितीयां यजमान एव। इदं मिलावरुणाभ्यामः
ध्विभ्यामिन्द्राय वायवे, इदं प्रजापतये, समाचाराद्यचं वादः
मिलाध्यायपाठेन ग्रान्तिकरणम्।

# अय सम्बंधारणञ्च होमानी।

कत्वाग्निकार्यं यः कुर्यास्त्रताटे तिसकं नृप । सर्व्वपापविनिर्मुतः सुरतोके महीयते॥

तथा,—

थाम-

वाच-

सितेन भस्मना कार्यं ललाटे च चिपुण्डुकम्।

तथा,— दिनमेकं तु यो भस्म समन्तं धारयेत्ररः।
सोऽग्निष्टोमफलं देवी लभते नात्र संग्रयः॥
आयुष्कामो नरो राजन् भूतकामश्व वा पुनः।
नित्यं वै धारयेद्-भस्म मोचकामी च वा पुनः॥
तिकालमपि यो नित्यं यावज्जीवं तु धारयेत्।
भस्म मोचो भवेत्तस्य सत्यमेतन्मयोदितम्॥

तथा,-

सितन भसाना कुर्याञ्चलाटे यः तिपुण्डुकम्।
तस्मै नारायणो देवः प्रद्यात् परमं पदम्॥
तिपुण्डुं न स्टा कार्यं भसाना नोईपुण्डुकम्।
चन्दनेनोभयं कुर्यादेवमाह प्रजापितः॥

जिईपुण्ड्रोपिर तिपुण्ड्रं कार्य्यम्,—
जिईपुण्ड्रं तिपुण्ड्रं वा कुर्यादुभयमेववा ।
जिईपुण्ड्रं तिपुण्ड्रं स्याचिपुण्ड्रं नोईपुण्ड्रकम् ॥
तया,— मध्याङ्ग्लिनयेणैव स्वदचिणकरस्य तु ।
पड्ड्रांनायतं पुण्डुं कुर्यात् सजनभस्मना ॥

### गटाधरपदती

808

मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैर्लनाटे भस्मना सतः।
स तिपुण्ड्रो भवेत् शस्तो महापातकनाशनः॥
इति ननाटे तर्ज्जन्यङ्गुष्ठयोर्विकल्पः।
यत्तु,—यतिः सार्वाङ्गिकं स्नानमापादतनमस्तकम्।
ग्रहस्यः पुरुषाकारैः स्नानं कुर्यातिपुण्ड्रकैः॥

द्रति, तद्भस्यानविषयम्।

तत्र,—

श्रीतं भस्म दिजा सुख्यं स्मात्तं गीणं प्रकीतितम्। श्रूद्रहस्तस्थितं भस्म दिजातिनैव धारयेत्। धारयेयुद्दिजास्तियेक् विषुण्डुं भस्मना सदा॥

पारस्करः,---

भसाना ललाटे योवायां श्रंसद्दये हृदि कथ्यपस्य त्रायुषं, दित तिलककरणम्।

प्रतिपात्रं समाचारात्,

न्रायुषिमिति मन्तेण दिजैस्तिय्येक्तिपुण्डुकम् । धार्यं प्रोत्तं दिजयेष्ठ धार्मिकैवेदपारगैः॥ तेनैकत्र कुत्स्र एव मन्तः 'प्रयोक्तुसुचितो न खण्ड्यः । भविष्यपुराणे.—

उमे सन्ध्ये च यो विप्रो मौनमास्ते समाहितः। दिव्यवर्षसहस्तं तु ब्रह्मलोके महीयते॥

<sup>(</sup>१) प्रयोक्तव्यः न खर्डियः।

#### याचारसार:।

१०५

उदयात् प्राक्तनी सन्या 'घटिकाइयमुचते। सायंसन्या निघटिका श्रस्तादुपरि भास्तत:॥

द्रित मीनादिविषयं, सन्ध्या सुझर्त्तमात्रमिति प्रकरणात् सन्ध्याकस्रीपरम् ।

(१) घटिकालयसच्यते।

षं,

(२) सन्याकमीमालपरम्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## अय जपदेशाः।

# योगी याज्ञवल्काः,—

-

ग्टहेबेकगुणं जघं नद्यां तु तिगुणं सृतम्। गवां गोष्ठे दशगुणमग्न्यागारे दशाधिकम्॥ सिंद्रचेते पुण्यतीर्थे देवतायास सन्निधी। सहस्रश्तकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधी॥

# पञ्चराचे,--

पुष्णचेत्रं नदीतीरं गुहापर्व्वतमस्तकम् । तीर्थप्रदेश: सिन्धोय संगम: पावनं वनम् ॥ उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटे गिरे: । तुलसीकाननं गोष्ठं ब्रष्यपून्य: शिवालय: ॥ अश्वत्यामलकीमूलं गोशाला जलमध्यत: । देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं ग्टहम् ॥ गुरूषां सिविधानं च चित्तैकाग्रस्थलं तथा ।

ग्रासनानि पञ्चराचे,—

सर्व्वसिडेंग व्याच्चम्म सोचिसिडेंग स्गाजिनम् । वस्तासनं रोगहरं वेचजं श्रीविवर्डनम् ॥ कौशेयं पुष्टिदं प्रोत्तं काम्बलं दुःखसोचनम् । श्रीभचारे कृष्णवर्णं रत्तं वश्यादिकम्मिणि ॥ श्रान्तिके धवलं प्रोत्तं चित्रकं सर्व्वकम्मस । स्तमाने गजचम्म स्थान्नार्णे साहिषं तथा॥

### गदाधरपदती

009

मैषचमी तथोचाट खड़जं वस्तकमील।
विदेषे जाम्बुकं प्रोक्तं भवेडोचमी शान्तिके॥
वस्तासने च दारिद्रंग दीर्भाग्यं दाक्जासने।
धरखां दु:खसमाति; पाषाणे व्याधिसमाव:॥
दृणासने यशोहानि: पल्लवे चित्तविभामः।
इष्टकायामयाधि: स्यादेतत् साधारणे जपे॥
कुशाजिनाम्बरेणाढ़ंग चतुरस्तं समंततः।
एकहस्तं दिहस्तं वा चतुरङ्गलसुन्नतम्॥

तथा,

स्वस्तिकं पद्मकं वीरं सिडं चिति चतुष्टयम्।
जिप प्रशस्तिमत्युक्तमासनं सुनिसत्तमः॥
जानूर्वोरन्तरं सम्यक् काला पादतलेऽन्तरे।
जरज्ञकायः समासीनः स्वस्तिकं तदुदाहृतम्॥
चरणाये निधायोरुमूलयोरुपरि स्थितः।
प्रभोजासनसंयोगी विज्ञेयः संयतिन्द्रयः॥
एकपादमयैकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः।
इत्तरस्मिंस्तया चोरौ वीरासनसुदाहृतम्।
मेद्रादुपरि निचिष्य स्थं गुल्फं तथोपरि।
गुल्फान्तरच निचिष्य सिडासनसुदाहृतम्॥

## यथ यहामाला।

# योगी याज्ञ वल्काः।

स्फिटिनेन्द्राचरद्राचे: पूर्तजीवससुद्रवे: । श्रचमाना प्रकत्त्रव्या प्रशस्ताह्यत्तरोत्तरा । कोव्यादिका भवेद्दृिद्धरचमाना जपादादिषु ॥ जपस्य क्रियमाणस्य तस्माच्छेष्ठः परः परः । स्फिटिकापेचया इन्द्राचे कोटिगुणं फलम् । रुद्राचे इन्द्राचादर्वुदगुणिसत्यादिरूपेण ।

तथा,-

अभावे त्वचमालायाः कुश्यस्याय पाणिना । शिवपुराणे,—

यङ्गुल्या जपसंख्यानमेकसेव गुणं स्मृतम्।
रेख्याष्टगुणं विद्यात्पूतंजीवैदेशाधिकम् ॥
शतं स्याच्छंखमालाभिः प्रवालेक सहस्रकम्।
स्माटिकैदेशसाहस्रं मौक्तिकैर्लचम्चते॥
पद्माचैदेशलचन्तु सीवर्णं कोटिक्चते।
कुग्यस्थ्या च क्ट्राचैरनन्तगुणितं भवेत्।

अन्यत च, चतुर्वगिष्ठये पद्माचमाला शतुनाशाय वा श्रिणमान गुणप्राप्तये वा मोचाय च, सर्व्वकामाष्ठये कट्राचाणि मोचाय व, स्काटिको सीक्तिको च माला राज्यदा सीभाग्यदा च, पूर्वजीव माला प्रतदा च, कुश्रग्रन्था पापचयो मोच्य, श्रिरष्टक्ष्पमाल श्रान्तिके।

#### याचारसार:।

309

स्वर्णरजतमाला सर्वेकामदी, प्रवालमाला धनलाभाय।
मुताभिय यी:, 'ग्रंखेर्वा यगः, रते विभृतिः यत प्रमाणवाक्यानि
विस्तरभयात्र लिखितानि।
तथा,—

भेषां वीर्थं तथा तेजीलिषु सिस्तास्त्रकेण तु। यष्ठाचरे विशेष:, कुशवस्थै विष्र:, पूर्तजीवैर्व्वेख:, पद्मार्चे: सर्वे। गारसिंहे, कोटिर्भवेत्तु रुट्राचपद्मार्चे:।

वैणावे तुलसीमाला गजदन्तैर ऐखरे।

रहाचे स्तिपुराया:, सारखते पद्मगैः प्रवालेवीं, गर्दभाखन-राणां दन्तेराभिचारिको, नीलसारखते महाग्रंखैः, सर्वेत रुद्राचा-दिभिमीचाय ।

मात्रकया सन्वसिंडिः, श्रतं च कोट्यादिका हडिरिति याज्ञवल्कीयं गुणफलम्।

श्रविरुद्धसंपापचयादिफलानां वृद्धिमभिष्रेत्य, श्रत्न कामना-भेदेन व्यवस्थितानां न वृद्धिः, वृद्धेः सजातीयापेचलात् । भविष्यपुराणे,—

> सर्व्वासामचमानानां जपे यत्पनसुचते। तत् फनं शतमादेयं जपेनाङ्गुनिपर्व्वभिः॥

एतत् सर्वं मङ्गलामन्त्रपरं तत्रकरणादित्यात्तः, श्रभावे त्वच-मालायाः कुण्यस्थाय पाणिनेत्यनुकल्पविधानात्।

(१) शङ्केर्यगः।

तंजीव<sup>,</sup> प्रमाला

ना-

ाय च,

### गदाधरपदती

2.50

अवाङ्गु लिजपादष्ठगुणोरेखाभिर्जप, इति पाणिजपो हेथा। रेखा-पदं चात पर्व्वपरमेव।

त्रनामिकायामध्यादि मध्यादधः क्रमेण तु । तर्जन्या त्रादिपर्व्वान्तमचमाला प्रकीर्त्तिति सृत्यन्तरात् ।

रेखासु नैव सर्वासु न मध्यमाद्यपर्व्वणोरिति रेखानिषेधात्र। तेनाङ्गुलिभिरविशेषात्पत्रभिर्गणनं पर्व्वभिर्वाययोत्तं, मध्यमार्थः पर्व्वदयं मेरः।

तथा,--

श्रृङ्गुलीर्न वियुद्धीत किञ्चिसङ्गीचयेत्तलसिति वचनादृङ्गुलीनां निःसन्धितां संपादा पर्वगणना कार्या।

रुद्राचे विशेष:,

एकवर्त्तीस्ववर्त्तेय चतुर्व्वतीय पश्चिमः ।
पड्वतीर्वाय कर्त्त्र्यं तसामियम् वर्ज्ययेत् ॥
प्रमुलोमविलोमस्यैर्विन्दुयुद्धात्वकाचरैः ।
सविन्दुकैः साष्ट्रवर्गैः कृष्णया वर्णमालया ॥
प्रत्येकं वर्णयुद्धन्ताः कृष्णाः स्युः चिप्रसिद्धिदाः ।

यचमानायथनं, कतिनत्यिक्रयः, यथोक्तान्यचाणि कीटादिदीषः रहितानि नातिस्थूलक्षणानि रुद्राचाणि कपिनानि वृत्तानि हुनानि कर्ष्यपानि, यष्ठोत्तरशतान्युत्तममानार्थं शतार्द्धमितानि सध्यमे तद्दीमतानि कनीयसे, धस्तार्थं चिंशत्।

मोचार्यं पञ्चविंग्रतिः, ग्रभिचारे घोड्गः। पुष्ट्यर्थे सप्तविंग्रति, चतुःपञ्चाग्रता काम्यकर्माणि।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### श्राचारसार:।

526

अष्टोत्तरमतैः सर्व्वसिद्धिः । कचिच, मतं वाय तदद्धं वा सर्व्वसाधारणे जपे। एतानि संपाद्य, स्वच,

सर्वासामचमालानां स्तं कार्पासिकं स्नृतम्।
श्रक्तं क्षणं तथा रक्तं शान्तिवश्याभिचारके॥
पद्मस्तं पष्टस्तं चौमं कार्पासिकं तु वा।
दिजस्तोनिर्मितं स्तं तिगुणं तिगुणोक्ततम्॥
इति स्तं संपाद्य पञ्चगव्यैः स्तं श्रचांच प्रचात्य नवभिः श्रख्ययपनैर्निर्मिते पद्माकारे पाते स्थापयेत् प्रणवं शक्तिवीजं माटकां
स्ते मणिषु च विन्यसेत्।

मूलमन्त्रेण स्त्रमणिषु निजेष्टदेवस्य पूजनम्।

तेनेव तिलसपिषा होमः। होमायत्तौ दिगुणो जपः। ततो यथनम्।

सुखे सुखं तु संयोज्य पुच्छे पुच्छं तु योजयेत्।

एकैकमणिमध्ये तु ब्रह्मयन्यं प्रकल्पयेत्॥

दिखेक्ष्रेणः

गोपुच्छसदृशी कार्था यदा सर्पाकृतिः ग्रुभा। तत्सजातीयमेकं तु मेक्त्वन प्रकल्पयेत्॥ कालोत्तरे तु,

मेर्हीनाचमाला वा कर्तव्या च प्रयत्नतः।
भवेत् प्रतगुणं पुण्यं न दोषो मेर्रलङ्गने॥
पाम्नेयेऽपि,—समेर् मेर्रहीनं वा जप्यमन्तं तु कारयेत्।

नानि

रोष-

बा-

₹ 1

ाद्य-

ीनां

- 7

# अयाचमालाप्रतिष्ठा।

तिरातं पञ्चरातं वा पञ्चगव्येऽधिवासनम् । श्वभदिने पञ्चगव्येन प्रोच्च गन्धतोयेन प्रोच्चणम् । श्वभपानेऽवस्थाप्य, कवचेनाऽवगुण्ठा धेनुसुद्रयाऽस्तीक्षत्याऽसेण रचणम् ।

मूलमन्त्रस्थाचमालायां न्यासः, तेनैव तत्रेष्टदेवपूजनं तिल-सर्पिभ्धां होमः, होमाणक्षी जपः,—

तत्त्वसारसंहितायां,---

प्रतिष्ठामचस्तेषु रचाविद्यासु च शृगु।

ग्रालिख्य चतुरस्रं तु रजसा मग्डलं शुवि।

पद्ममध्ये तु चालिख्य पूज्यास्योपरि विन्यसेत्॥

सौवसं रजतं वान्यद्विपुलं पात्रसुत्तमम्।

यन्यतासादि,—

प्रातस्त यत्र तत्त्वं तेन च सर्व्वा क्रिया भवेत्।
यच तत्तत्त्वं या देवता तन्मन्तेण सर्व्ववच्यमाणिक्रया।
यस्त्रेण पूरयेत् पाचं ग्रास्तितग्डुसके: शुभै:।
यस्त्रोपरि सिखेत् पद्ममष्टपत्नं सकर्णिकम्॥
यख्यस्य तु पत्नाणि पद्मपत्नेषु विन्यसेत्।
सिखितपद्माष्टपचेऽप्यष्ठावख्यपत्नाणीत्यर्थः।
तत्पुनगन्धपुष्णायै: पूच्य तन्मध्यतो न्यसेत्।

(१) यष्टस्तम्।

### श्राचारसारः।

१८३

पञ्चरत्नानि हमं वा अष्टपतं ततो न्यसेत्।
अभ्युच्य सूलमन्त्रेण पुनः ग्रहोदकेन च॥
संपूज्य सूलमन्त्रेण तत्त्वन्यासन्तु कारयेत्।
प्रतिग्रन्थि 'प्रतिमणीन् तिः कत्वो वैकणोऽिप वा॥
स्प्र्णन् मन्त्रजपं कुर्यात् तत्त्वन्यासोऽयमीरितः।
पुनः पञ्चोपचारेण पूज्यसुद्रां प्रदर्श्व च॥
अच्यमालां समादयादस्वनामार्थमोच्चदाम्।
सुद्राश्च तत्त्तद्वतासुद्राः। अत्राप्यधिवासप्रवृत्तिः,

स्रेग

नल-

तिहिधः, निदिनं पञ्चदिनं वा पञ्चगव्ये ऽधिवास्य श्रभिदिने वि: स्वस्ति वाच्ये संकल्पः।

उपिलसे चतुरस्रमध्ये यथोतं पद्मं लिखिला पद्माय नम-द्रित पूजियला तदुपरि सीवणं रजतं तदभावे ताम्बादिपानं ग्रभैः गालितण्डुलैरस्त्रेणापूर्य्य गालितण्डुलोपरि सक्तिकमष्टदलपद्मं लिखिला

तत्पद्मपतिष्वष्टावश्वस्थपताणि विन्यस्य तत्पद्मं पद्माय नम इति
गत्यपुष्पाद्यैः पञ्चभिः संपूज्य पञ्चरतं सवर्णं वा विन्यस्य तदुपर्ययःसतं विन्यस्य शुद्धोदकेन च क्रमायोच्य तत सूलमन्तेणिष्टदेवं
संपूज्य प्रतिग्रस्य प्रत्यचञ्च स्पृश्मन् सक्तचिर्वा मूलमन्तं जप्ता
तत्र पुनरिष्टदेवं पञ्चोपचारैः संपूज्य तन्मूद्राः प्रदर्शयेत्, ततोऽच-

<sup>(</sup>१) प्रतिमणि।

<sup>(</sup>२) खस्तिवाचसंकल्पः।

<sup>(</sup>३) पञ्चगव्येन गुजोदको न च क्रमात्मोच्छ।

मालां गुरुहस्ते दत्त्वा गुरुदत्तां ग्रह्हीयात्, शान्तिकरणमहिःद्रा-वधारणञ्च।

गैवे तु विशेष:,—

चालयेत् पञ्चगव्येन सयोजातेन सज्जलै: ।

चन्दनागुरुगन्धायैर्वामदेवेन घर्षयेत् ॥

धूपयेत्तामघीरेण लेपयेत् पुरुषेण तु ।

मन्तयेत् पञ्चमेनैव प्रत्येकां तु प्रतं प्रतम् ॥

मेरुञ्च पञ्चमेनैव मन्त्रेणैव च मन्त्रयेत् । द्वति ।

जीर्णं सने पनः सत्रे युग्यित्वा च प्रतं ज्ञयेत ।

भर्च पञ्चमनव मन्त्रणव च मन्त्रयत्। द्वात।

श्रव, जीणें स्वे पुनः स्ते ग्रन्थिता च ग्रतं जपेत्।

नवे स्ते तथा जीणें सहसं जप उच्यते॥

जपान्यकाले तां मालां पूजियता तु गोपयेत्।

श्रवमालाच सुद्राच गुरोरिप न दर्भयेत्॥

प्रमादात् पितते हस्तात् ग्रतमष्टोत्तरं जपेत्।

तथा करमंग्रे गन्धवारिणा चालनम्।

गायतीं ग्रतं जप्ता नमस्त्रत्य खापनम्।

श्रविस्पर्भें तीर्थोदकेन चालनं, नोक्षिष्टेन स्पर्भः।

स्तीणां हस्ते न कारयेत्, श्रद्रस्पर्भे पुनः संस्तारः।

श्राकाग्रे खापनं कुर्याद्यदिकेत्परमां गितम्।

श्रक्तेन जपेज्ञाप्यमन्यरङ्गिलिभः सह॥

श्रन्थाङ्गलयः तर्ज्ञनीविर्धता दित प्रपच्चसारात्।

### याचारसार:

१८५

यतएव,--

तर्जन्बङ्गुष्ठयोगेन जपं कुर्याच वाचिकम्।
वाचिकजपस्यदेषोचाटनादिगतस्य तर्ज्जनीयोगोऽङ्गम्। क्वचिच,
तर्ज्जन्यङ्गुष्ठयोगेन विदेषोचाटने जपेत्। इति स्पुटं वाक्यम्।
तथा,—

यङ्गुष्ठस्थामचमानां चानयेन्यध्यमायतः।
तर्ज्जन्या न स्प्रिसोऽयं सुक्तिदो गणनाक्रमः॥
सुक्तौ सुक्तौ तथाक्षष्ठौ मध्यमायां जपेत् सुधीः।
यनामिकाङ्गुष्ठयोगात् स्तभाने, कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगान्मारणे।
तथा,—

श्रनामाङ्गुष्ठमात्रम्य जप्यं कुर्यात्तु मानसम् । मध्यमाङ्गुष्ठमात्रम्य जपं कुर्यादुपांशकम् ॥

38

# अय जपसाधारणधन्धाः।

नरसिंहपुराणे,—

य 'उचनीचखरितै: खष्टशब्दवदचरै: ।

सन्त्रमुचारयेदातं जपयद्धः स वाचिकः ॥

श्रनेक्चारयेद्धान्त्रसीषदोष्ठी प्रचासयेत् ।

किंचिच्छव्दं खयं विद्यादुपांशः स जपः सृतः ॥

धिया यदचरयेखा वर्णादणं पदात्पदस् ।

श्रव्दार्थचिन्तनाभ्यासः स उत्ती सानसो जपः ॥

वयाणां जपयन्नानां ययान्स्यादुत्तरोत्तरः ।

आव्दिन्तनं जपः, अधिविन्तनं तदक्षम् । मानसं देधसुत्तं पुरसरणचिन्द्रकायाम् । जिद्वया चिन्तयेकास्यं मनसा वेवलेन वा ।

योगी याच्चवल्काः,—

उपांशजपयुक्तस्य संख्या शतगुणं भवेत्। सहस्रो मानसः प्रोक्तो यस्माद् ध्यानसमी हि सः॥

श्रन्यत, - उचैर्जपादिशिष्टः स्यादुपांश्चर्दश्रिभर्गुणैः।

जिह्वाजपः शतगुणः साइस्तो मानसः स्नृतः॥

एवच्च सति,-मानसः सिडिकामैसु पुष्टिकामैक्पांश्चकः।

वाचिको सार्णे चैव प्रशस्तो जप ईरितः॥

द्ति प्रशस्तपरं न व्यवस्थापरम्।

<sup>(</sup>१) यडच। (२) प्राशस्यपरम्।

#### श्राचारसारः।

520

# योगी याच्चवत्कारः,—

न चंक्रमत विष्ठसन् न पार्श्वमवलीकयन्।

'नापात्रितो न जलांच न प्राहतिप्रिरास्तथा॥

न पदा पदमाक्रम्य न चैव हि तथा करी।

नचासमाहितमना न च संत्रावयन् जपेत्॥

तिष्ठं येदीचमाणोऽकं जपं क्र्यात् समाहितः।

यन्यथा प्राञ्चलः कुर्यादच्यमाणक्रमेण तु॥

प्राञ्चलेषु कुप्रेष्वेवमासीनः स्वासने ग्रमे॥

ध्यायेनु मनसा मन्तं जिह्वीष्ठी न तु चालयेत्।

न कम्पयेच्छिरोग्रीवं दन्तान्नैव प्रकाणयेत्॥

तया,—

स्तीयूद्रपिततां येव रासमं च रजखलाम् । जपकाले न भाषेत व्रतहोमादिकेषु च ॥ तृष्णीमासीत च जपंयाण्डालपिततादिकान् । दृष्टा तान् वार्युपसृध्याभाष्य स्नात्वा पुनर्जेपेत् ॥ त्राचम्य प्रयतो नित्यं जपेदश्वचिदर्भने । सीरान् मन्त्रान् यथोत्नाहं पावमानीय मिततः ॥ यदि वाग्यमलोपः स्थात् व्रतादिषु कथन्न । व्याहरेद्वेणावं मन्तं स्मरेद्वा विश्वमन्ययम् ॥ गदाधरपदती

822

कीमें,-

गुह्यका राचसाः सिडा हरन्ति प्रसमं भेयात्। एकान्तेषु शुभे देशे तस्माज्ययं समाचरेत्॥

श्रक्षिराः, श्रसंख्यातं तु यज्जप्तं तसर्वे निष्पतं भवेत्।
दति—जपसाधारणधन्धाः।

With the second country of the 2

total process and new ford

Allega at the for the par

or at Aminocovina a Single

U STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

# ऋष्यादिसारणविचारः।

क्रन्दोऽनुक्रमखाम्, — क्रन्दो दैवतमार्षञ्च विज्ञाय यिकञ्चिज्ञप-होमादिकं करोति, तस्य फलमश्रुते, तथा कर्मारको मन्त्राणां देवता विदित्तव्या।

योगी याज्ञवल्काः,—

श्राषं क्रन्दस दैवत्यं विनियोगस्तयैव च।
विदित्रव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः ॥
श्रविदित्वा तु यः कुर्याद्यजनाध्यापनं जपम्।
होममन्तर्जलादीनि तस्य चाल्पफलं भवेत् ॥
श्रापद्यते स्थाणुगतं स्वयं चापि प्रमीयते।
यातयामानि कृन्दांसि भवन्यल्पफलानि च॥

रतेन छन्दोदैवतार्षविनियोगमात्रज्ञाने सम्पूर्णफलं न तु फला-गुत्पत्तिः, स्थाणुगतेरापत्तिः, प्रमीतलञ्चार्थवादमात्रं,

ऋषिगुरुवाच्छिरसैव धार्थे छन्दोऽचरवाद्रसनागतं स्थात्।

धिया वमन्तव्यतया सदैव हृदि प्रविष्टामनुदेवता नु । इति
प्रवच्चमारवाक्यस्य प्रस्थानान्तरत्वेऽपि समाचारादृष्यादिस्मरणकाले
पिरिस मुखे हृदि च इस्तन्यास:।

<sup>(</sup>१) तेन क्रन्होरैवतार्घविनियोगमात्रज्ञाने संपूर्णफलं तर्ज्ञानेऽत्सफलं, न तः फलानुत्पत्तिः।

<sup>(</sup>र) मनुदेवता हा।

### गदाधरपदती

039

यत्तु तत्तेव,—

यस्तु जानाति तत्त्वेन आर्षं क्रन्द्य दैवतस्।
विनियोगं ब्राह्मणं च मन्त्रार्धज्ञानसेव च ॥
इति ब्राह्मण्यन्त्रार्धज्ञानयोरिप ज्ञानसुपयोगित्वेनोक्तम्।
तत्, त्रियं च लभते सोऽत्र धस्मैमायुय विन्दति।
दिव्यं वर्षसद्द्यं तु खस्थाने ऋषिभिः सह ॥
संतिष्ठते तु तैः सार्डं तत्तुत्त्र्ययेव जायते।
इति फलविभेषार्थमेव, यद्यपि ऋष्यादिज्ञानम्
क्रियारूपफलसाधनाय नाश्रयसपेच्ते।

तदुत्तं,—

यात्मना ह्यक्रियारूपेर्गुणैराश्यियते क्रिया। द्रित।
तया, एवं पच्चिषं योगं जपकाले ह्यनुस्मरेत्।
होमे चान्तर्जले योगे खाध्याये याजने तथा॥ द्रित।
फलार्थस्यापि ऋष्यादिपच्चयोगज्ञानस्य जप्यादिकालएव कालः,
तद्यथा, यो दृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः।
स सौरमेण स्तु विदितेति, क्रियारूपस्थापि सौरमस्य फलसाधनायात्रयानपेच्चणेऽपि वाक्योपात्तसोमाङ्गसुतिकालीनस्य फलसाधनत्वम्।

तत्र,— येन यद्धिणा दृष्टसिष्डिः प्राप्ता च येन वै। मन्त्रेण तस्य तत्रोक्तस्वेभीवस्तदार्धकम्॥

> (१) जयकाखे। (२) स्तुवितेति । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

क्रन्दी मायत्रायचरितन्यासः, यं मन्त्रः प्राधान्येन वदित सा देवता ।

विनियोगसु,—

फल-

फल-

पुराकल्पे ससुत्पन्ना सन्ताः कर्यार्धे एव च। श्रनेनेदन्तु कर्त्तव्यं विनियोगः स उच्यते॥

इति बचनात्, प्रस्ति यौते स्नात्ते वा कभाषि विनियोगः, न च पुराकत्य इति वचनात्, यौतविनियोगस्येव स्नात्तेंऽपि स्नरणं, स्नात्तिविनियोगस्यापि पुराकत्ये समुत्पन्नत्वात्, यनादित्वाविशेषात्। यतु तसैव वचनम्,—

श्रवसिधाऽवस्रये विनियोगस्य कथ्यते, इति तदुदाहरणमात-प्रदर्शनपरं, निह दृष्टे सत्यदृष्टकत्यना, इति केचित्। वहवसु सन्ध्योपक्रमे, तैत्तिरीयश्रुतिगतगायत्यादिऋष्यादिकयने उपनयने विनियोग इति वचनाच्छीतविनियोग एव विनियोग इत्याहः।

निक्तं यत्तु सन्बस्य समुत्पत्तिः प्रयोजनम् ।

अधिष्ठानं स्तृति श्वेव ब्राह्मस्यञ्च विधीयते ॥

निक्तं निर्व्यचनं, अधिष्ठानं, आश्रयः, एतस्रव्येकयुक्तं वाक्यं ब्राह्मणं, एतज्ज्ञानमदृष्टाधं मन्वाधिज्ञानं लिङ्गादेव कम्मीङं,

योगियाज्ञवल्कावचनस्यान्यपरत्वेऽपि ।

श्रविदिला तु मन्तार्थं यिकिञ्चित् कस्म नाचरेत्, इति भृत्यन्तरात्, न च श्रीतकस्मेखेव मन्ताधिकरणोक्तनीत्या मन्तार्थ- श्रानोपयोगो न स्मार्त्तकस्मेखिए, यथाकथञ्चिकसंस्मारकलं सर्वेत्र कल्पनीयं, श्रतीदेवीरित्यस्य श्रनिप्जायां विनियोगे

### गदाधरपदती

१23

श्निरसारकलेऽपि पूजाया फलशान्तिप्रकाशकलेन कभीसारकल-सन्भवात्।

तेन मन्त्रार्थाज्ञाने वैगुखं स्थादेव। यच, याज्ञिकाः पठन्ति,

श्वाते' नृने तथा किने सानाये मार्त्तिने तथा।
प्यान्मन्ताः प्रयोत्तव्या मन्ता यज्ञार्थसाधनाः ॥ इति।
नेतावता मन्ताणामदृष्टार्थता किन्तु दृष्टार्थानां क्रियाणां खनना-दोनां कार्यस्य पूर्व्वनिर्वृत्तत्वेऽपि कियद्प्यंशमसिद्धं कर्त्तुं द्रदानीं क्रिया तन मन्त्रस्य दृष्टार्थतेव।

क्रियायास सिर्देशिप कार्ये नियमादृष्टि सिर्देशे पुनरनुष्ठानिस्ति। स्रिय प्रथमभागक्तयं, तत्र स्र्याय दध्यचतास्त्र लिदानादि लिखितं तत्कास्यमिति नित्यां नाचरन्ति।

विष्णुपुराणे,—

स्वाचान्तय ततः कुर्याद्गुरुमङ्गलवीचणम्।
यादर्शाञ्जनमाङ्गल्यदूर्व्वाद्यालमानानि च॥
युरवः पित्रमात्विद्याप्रदच्येष्ठभ्यातस्य।
मङ्गलान्याह नारदः,—

लोकेऽस्मिन् मङ्गलान्यष्टी ब्राह्मणो गीर्हुताशनः। हिरण्यं सर्पिरादित्य ग्रापो राजा तथाष्टमः॥ एतानि सततं प्रश्लेत्रमस्येदर्चयेच यः। प्रदक्षिणं च कुर्वीत तथास्यायुने हीयते॥

<sup>(</sup>१) खाते।

त्व-

ना-

नीं

ते।

दि

श्रज्ञनं सोवीराज्ञनादि माङ्गल्यानि दूर्व्वादीनि,
दूर्वा दिध सिपरियोदकुकां धेनुं सवत्सां द्वषमं सुवर्णम्।
सदोमयं खिस्तिकमचतानि लाजा मधु ब्राह्मणकन्यकाथ।
स्रेतानि पुष्पाणि तथामिनं च इतामनं चन्दनमकैविस्वम्॥
श्रिष्वत्यद्वचं च समालभेत, श्रादित्यस्यालभनासंभवाद्यथासंभवमिति वोध्यम्।
ब्रह्माण्डे,—

दर्णा वायवा पश्चेष्कच्मीवांस्तु भवेत्ररः ।

तया तत्र ब्राह्में च, स्वमात्मानं घते पश्चेद्यदी च्छे चिरजीवितम् ।

एतत्मर्व्वाधिकारिकं काम्यमपि नृपैरवश्चं कार्य्यमत्यसात्पता
महक्षण्य इत्पण्डितमहापाचैनीतिरत्नाकरे खिखितम् ।

ब्रह्माण्डे,—

श्राग्निचिकपिता साध्वी राजा भिचुमेहीदिधः। दृष्टमात्राः पुनन्खेते तस्मात्पश्चेत्तु नित्यशः॥ तथाः—

निजायुर्वेर्डनायैव तिलगोरोचना तृपः। श्रवण्डाचतदूर्वोष्टी ग्रह्मीयात्मिरसि ध्रवम्॥ मनुः,--

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतास्मनाम्। जपतां जुद्धतां चैव विनिपातो न विद्यते॥

<sup>(</sup>१) य र्च्छेत्।

# गदाधरपहती

858

येवां स्तोत्राणां तिसस्यं सस्यादये वा प्राप्तवां स्क्रींदये वा पाठः, तेवां प्रथमभाग एव पठनम्।
गारदातिलको.—

हिसङ्ख्याधिका मन्त्राः खण्डगः गतधा कताः। ज्ञातव्याः स्तीवरूपास्ते मन्त्रा एते यथा स्थिताः॥

f

इति दिसहस्राधिकाचराणां स्तोत्ररूपत्वसृक्षम्। इति, स्तोत्राणामपि यद्यपि मन्त्रत्वोक्तेः पुरश्वरणापेक्वास्ति तथापि "दिसहस्रमितो मन्त्रः सक्षज्ञतो न सिध्यती"ति सक्षज्जपमात्रमेव पुरश्वरणं, "एकदन्तं महाकायमि"त्यादि गणेश्रमामहादशकानां येशां कालो नोक्तस्तेषां दिसहस्राचरत्वाभावेत स्तोत्रपरिभाषा-भावादुक्तनियमाभावात् पूर्वोह्न एव पाठः।

एवं, "नमस्तृत्य महादेवं स्तोष्येऽहन्तं विनायकमि"त्यादी स्ता-क्ताविनायकस्तुति:।

"स्योदिये यः सुसमाहितः पठेत् सुपुञ्चलाभं धनसञ्चयानपी" त्युत्तोः, "स्योऽर्थमा भगस्वष्टा" इत्यादि स्यानामाष्ट्रशतस्य स्यो-दिये पाठः ।

"विकर्तनो विवस्तांश्वेत्या" दिशास्त्रपुराणीयस्य सूर्यस्तवराजस्य सन्ध्यादयकालः स्फुट एव ।

प्रथमं च महादेवमित्यादि स्वन्दपुराणीयशिवनामहादश्वस् काल: स्फृट:, चत्र नामविशेषणत्वेन प्रथमान्तानामेव नप्रंतर कालक्ष्तम्।

तेन साकांचलाभावेन च नमामीत्यध्याद्वारो न कार्यः

#### वाचहरसार:।

854

ष्रयुतं केयवं विष्णुमित्यादिनामाष्टके ब्रह्मपुराणीये स्फुट एव कालः, श्रवापि पूर्व्यवन्नपुंसकलिङ्गलम् । इरिमिति छान्दसीऽनुखारः ।

एवमन्यान्यपि वैषावग्रैवस्तोत्राणि पठनीयानि। ग्रिष्टाः,--

वा

द्रति.

थापि

नमेव

कानां

नाषा-

च्या-

सूर्यों-

ाजस्य

मपंस

कार्यः

गीतानामसहस्तं च स्तवराजी ह्यानुस्मृति:।
गजिन्द्रमोद्यणं चैव क्षणस्थातीव दुर्क्षभम्॥
पन्यत्र,—

स्थिला भित्ता जगसर्व्वमुषिला च चराचरम्।
पापौष्ठेलिप्यते नैव गीताध्यायी कथञ्चन ॥
गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
गीताध्यायं पठेद्यस्तु स्नोकं स्नोकार्डमेव वा ॥
भवपायविनिर्मृत्तो याति विष्णोः परं पदम्।
प्राबद्धस्तभपर्यन्तं जगत्तृतिं करोति यः ॥
विश्वरूपक्षताध्यायं विभूतिं यः पठेत्ररः।
विभूतिर्व्धिष्करूपय जर्द्दमूनं तथैव च ॥
द्वदये यस्य वर्त्तन्ते तस्य सिन्निहितो हरिः।
स्तोचाणां परमं स्तोचं विष्णोर्नाममहस्त्रकम् ॥
सहस्रनामतुन्यं हि पावनं नैव दृश्यते।
प्रश्वद्यपुराणानां सारमेतद्यनञ्जय ॥

<sup>(</sup>१) अजितम्।

### गदाधरपहती

\$39

मयोड्य समाख्यातमेतन्नामसहस्रकम्।
न प्रक्रोति यदा नित्यं पठितुं स्तवपञ्चकम्॥
तदा नामसहस्रन्तु पठनीयं कलौ सदा।
भिक्तमान् यः सदोत्यायेति फलञ्जतेः

प्रातरुखाय नित्यं पठनीयम्,

विश्णोर्नामसहस्राख्यं पुराणेषु प्रतिष्ठितम्।
यो नर: पठते नित्यं त्रिकालं केणवालये॥
शिवालये पठेडापि तुलसीवनसिवधी।
नरो सुक्तिमवाप्रोति प्रसादाचक्रपाणिन:॥

यादमाङ्गल्ययाचीत्सवादिषु ग्रहपीड़ादिषु च एतत्पाठस्थावश्यकलं, काम्यत्वच वहुपुराणेषु एतत्फलयुती च सिद्धमिति विस्तरभया-हाक्यानि न लिख्यन्ते।

यत्तु केचित्,—

नमो भगवते वासुरेवाय सर्व्यक्तोकगुरवे द्रत्यादि पठिन्ति, तहचनानं महाभारतीयत्वाभावादेव पठनमिति वहवः। तथाच, हरिवंशीकः प्रार्थ्यास्तवं प्रवच्यामीत्यादि ग्रार्थ्यास्तवोऽिष पठनीयः स्तवराज्य यान्तिपर्व्यक्ते प्रवच्यामीत्यादि ग्रार्थ्यास्तवोऽिष पठनीयः स्तवराज्य यान्तिपर्व्यक्ते ग्राप्ति ग्राप्ति प्रविष्युमित्याच्यनुस्तृतिः गजेन्द्रमोच्चणच्च विष्युभमें, ख्यां ग्राप्ति विष्युमित्याच्यनुस्तृतिः गजेन्द्रमोच्चणच्च विष्युभमें, क्रिंगे मूलप्रक्ततये द्रत्यादिना नारदीयपच्चरात्रोतं पूर्वस्यं दिशि चाग्नये द्रत्यादि नरसिंहकवचमिष पठनीयं, ये त्वामार्थेति द्र्योति द्रत्यादि विष्युपराणीयार्थ्यास्तवस्य ही काली स्पुटी। तथाहि महाभारते भगवदचनम्।

श्रुडिद्वारा सुतिष्णस्य श्रुपादिष यो नरः।
सोऽपि सुतः ग्रुभान् लोकान् प्राप्नुयादित्युत्तेमी वार्थिनः
ग्रुडिद्वारा सुतिष्णलम्।

ग्रमलोकाधिनः ग्रमलोकप्राप्तः,

सीऽपीत्यपिशब्दाचीऽधीते तस्य मोचादिकं सिडमेव, महा-भारतीयमिदं स्तोतं विखं विणुरित्यादि सर्वप्रहरणायुध इत्यन्तम्। तत्र वैशम्पायन उवाच,

श्रुलेत्यादि न ते यान्ति पराभविमत्यन्तमवश्यं पठनीयम्। मार्केण्डेयपुराणे,—

ॐ स्र्येतनय द्रत्यारभ्य सावर्णिभीवता मनुरित्यन्तस्य प्रत्यहं पाठः, मम सन्निधिकारकमिति सुक्तिफलजनकलात्।

श्रस्य स्तवस्य यत्नामनाविशेषेषु शान्त्यादिषु च पठनं, तरेतत् स्तोते काल्पादिषु च सिडमेव, श्रताविष्टिन्यायेन एकरेशस्यापि फलसम्बन्धः।

जन्मनां प्रादुर्भावानां कोर्तनं तत्प्रतिपादको ग्रन्थः। अतं पापं इरित आरोग्यञ्च प्रयच्छिति।

युद्धचिति श्रवणं श्रवभयं नाशयित, सुतयः श्रुताः श्रुभमितं प्रियच्छित । प्रादुर्भावश्रवणं पापानि नाशयित । एति दिषये विस्तरसु श्रुसत्पताम इक्षण् वृद्धत्ति । प्राद्धभावश्रवणं पापानि नाशयित । एति दिषये विस्तरसु श्रुसत्पताम इक्षण् वृद्धत्ति । प्रातः विद्याप्र विस्तरसु श्रुसत्पताम इक्षण् वृद्धति । प्रातः विद्याप्र विद्याप्र विद्याप्र विद्याप्र प्रविद्या । विद्याप्र प्रविद्या प्रविद्या । विद्याप्र प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या प्रविद्या । विद्या प्रविद्या । विद्या । विद

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

खं, या-

ानां कि-

जय र्ज्ञियं,

वर्षे,

खां जिति सिडिरविरुडा, काम्यं तु पूर्वीह्न एव, श्रव केचित् येषां प्राति-स्विककालिकविष्रेषो नास्ति तत्परमेतडचनमिति तम्मस्यक्, पूर्विह्नि कदाचिदपठने सर्व्वस्तीचपाठसाधारखीन नक्तकालस्य' प्राणस्योक्ते:,—

विशापुराणीयनमस्ये सर्व्वभूतानां इत्यादिलस्भीस्तवोऽपि पठनीयः।

पळाते येषु चैवैष ग्टहेषु श्रीस्तवो सुने।

श्रनस्थी: कन्हाधारा न तेष्वास्ते कदादन ॥ इति फन्ना-भिधानात्,—

न विषं विषमित्याद्यः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते । विषमेकािकानं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रिकम् ॥ इति तथा, —व्याधितस्य कदर्थस्य ऋणयस्तस्य सर्वदा ।

स्तीजितस्य च मूर्खस्य मरणान्तं हि स्तकम् ॥ इति । तया, — ऋणानां चानपिकया इति च अशक्य ऋणापकरणशङ्ख्य कभीगनिधकारस्मरणात् ऋणशोधनार्थं मङ्गलस्तोतादीनि पठः नीयानि, एवं फलमपेच्य अन्यान्यिप स्तोताणि पठितव्यानि, इति स्तोतप्रकरणम् ।

त्रय देवग्टहसंमार्ज्जनादिदेवकार्याणि, कल्यमेव ससुर्याय हत्याद्वेरीं यथोदितां इति वराहपुराणवचनात्तव कल्यप्रश्रतिकालः, एवं कते तु सन्ध्यादिकभी समाचरेत्, इति, यत् देवकवाटोद्वाटनादिदेवकार्यानन्तरं सन्धीका, तहृहीत-

<sup>(</sup>१) नक्तकालसामः ग्रस्योक्तेः।

<sup>(</sup>२) कर्माग्रेषम्।

### श्राचारसार:।

328

भागवतदी चार्यां, स्मार्तानां सन्ध्याया अधिकारसम्पादकलात् तसम्ध्ययोकत्तरमेव।

तत्र यमः, —देवमाख्यापनयनं देवागारसमूहनम्।
स्नापनं सर्वदेवानां 'गोदानस्य समं स्नृतम्॥
तथाच कवाटोद्वाटनदीपज्वालनदन्तधावनमुखप्रचालनमास्यदानघततेलाभ्यञ्जनभूमीलेपनोदत्तनस्नाम-गन्धचन्दनागुरुकपूर-कुद्भुमतालद्वन्तमयूरव्यजनपुष्यवस्नालङ्कारदानानि सर्वदेवानां कार्याणि।

विस्तरसु पश्चादच्यते,—

ħ,

u'

Q

Π-

स्य

ह-

ति

TA

ति,

त-

प्रातः स्नाता ग्रिचिर्मूता क्षतसस्याजपस्ततः।

यथोक्षन्यस्तमन्तः सत्रष्टोत्तरसहस्रकम् ॥

स प्राणायामकं कुर्यात्तदर्येकाग्रमानसः।

एवमेव तथा सायं नित्यमेष विधिः स्नृतः॥

नित्यजपेन सर्व्वपापच्यः सर्व्वकामावाहित्य,—

प्राणायामयः

रेचनं दिचिणेनोत्तं पूरणं वामतस्वरेत्। जपारको विधिचेंयो विपरीतसु संसुती॥

एवं प्रातः प्रण्वजपः कार्यः, तथाच, प्रण्वमन्त्रस्य, प्रजापितः न्हिषः, गायती छन्दः, प्रमाला देवता, प्रण्वजपे विनियोगः, भूः प्रज्ञुष्ठाभ्यां नमः, भुवः तर्जनीभ्यां स्ताष्टा, स्वः मध्यमाभ्यां वषट्, मदः प्रनामिकाभ्यां हुं, जनः किनष्ठाभ्यां वौषट्, तपः प्रस्ताय फट्, दिख्यकन्यासः, भूः हृदयाय नमः, भुवः श्रिरसे स्ताहा, स्वः शिखायै

<sup>(</sup>१) गोमदानसमम्।

### गदाधरपडती

200

वषट्, महः कवचाय हं, जनः निताभ्यां वीषट्, तपः श्रस्ताय फट्, दित करन्यासः । प्रणवेन सर्व्वधरीरे व्यापकन्यासः, एवं करहये, श्रङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तेषु करहये युगपत्थासः, श्रकारं प्रथमे पर्व्वणि, उकारं दितीये, मकारं द्वतीये, सर्व्वाङ्गुलिव्यापकं प्रणवं न्यसेत्, श्रकारं नाभी, उकारं हृदि, मकारं सूर्ष्ट्रि ।

सर्वाङ्गे प्रणवम्,--

गरीरं प्रणवं ध्यात्वा तन्मध्ये परमात्मानम् विचिन्त्य ब्रह्मकवचेन खदेहं परिवन्धयेत्॥ भूरम्यात्मने हृदयायनमः, भुवः वायात्मने शिरमे खाहा, खः-सूर्यात्मने शिखाये वषट्, भूभुवः स्वर्बह्मात्मने कवचाय हुं, सोमा-त्मने नेनाभ्यां वीषट्, सत्यात्मने श्रस्ताय फट्, व्याहृतिव्रयेण दिग्-बस्मनं, एतद्वह्मकवचं,

ध्यानं,

विणां भास्रिकारीटाङ्गद्वनयगनाकत्यहारोदराङ्गि-योणीभूषं सवचोमणिमकरमहाकुण्डनामण्डिताङ्गं, हस्तोद्यचक्रशङ्काम्बुजगदममनं पौतकौश्रेयवासी, विद्योतद्वासमुद्यद्दिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमानि॥

ततः प्रणवजपः।

द्रित प्रणवजपविधि:।

(१) कौ शयमा था।

### अथ अष्टाचरजपः।

प्रातः प्रातः ससुत्याय क्षतसन्यजपः ग्रुचिः।
जपेदष्टसहस्रं वै नित्य एष विधिः स्मृतः॥
यो मासं दापरे भक्त्या पूजयन् लभते फलम्।
नमो नारायणेत्युक्ता तत्कली लभते फलम्॥
अष्टाचरी महामन्तः सर्वपापहरः परः।
सर्वेषां विश्रुमन्त्राणां राजत्वेन प्रतिष्ठितः॥
कल्पतरी अष्टाचरविधाने,

जपेत् सहस्तं नियतं ग्राचिर्भूवा समाहित:। पाग्ने,—

श्रष्टाचरं हि मन्तेशं ये जपन्ति दिजोत्तमाः।
तान् दृष्टा ब्रह्महा श्रुध्येत्ते यतो विणावः स्वयम्॥
श्रस्य च वैदिकत्वात्र सिद्धादिचिन्ता, न वा दीचानियमः,
न वा पुरश्वरणनियमः, तथाच नारायणोपनिषत्,—
श्रामकोधोपनिषचप्रमाणं,

प्रपञ्चसारे,--

कटं,

हये,

यसे

णवं

ख:-

मा-

दिग्-

ऋषिरस्य मनोः साध्यनारायण इतीरितः।

क्रन्दस्तु देवी गायती परमात्मा च देवता ॥

श्रय क्रुडमहावीर दिसहस्रपदीदकैः।

उल्केर्जातियुतैः कुर्यात् पञ्चाङ्गानि मनोः क्रमात्॥

श्रष्टाचरेण व्यस्तेन कुर्यादाष्टाङ्गिकं सुधीः।

सहच्चरःशिखावर्भनेतास्त्रोदरपृष्ठके॥

२६

गदाधरपद्यती

२०२

तथा,-

श्रष्टाचरनारायणमन्त्रस्य, साध्यनारायण ऋषिः, देवी गायतीः इन्दः, परमात्मा देवता, श्रष्टाचरनाराणयमन्त्रस्य जपे विनियोगः, ॐ अरुडोल्काय स्वाहा श्रङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ महोल्काय स्वाहा तर्ज्जनीभ्यां स्वाहा, ॐ वीरोल्काय स्वाहा मध्यमाभ्यां वषट्, ॐ ह्याल्काय स्वाहा श्रनामिकाभ्यां हुं, ॐ सहस्रोल्काय स्वाहा करतलकरप्रष्ठाभ्यां श्रस्ताय फट्। इति करन्यासः। एवमङ्गन्यासः.

ब्रह

प्रप

प्रि

क्र

स्तः

वाह

दच

उपाद

वेदाव

च्चत्याय नमः, शिरसे खाहा, शिखाये वषट्, कवचाय हुं, चस्त्राय फट्, दित विशेषः,

ध्यानं,--

श्वकीं चामं किरीठान्वितमकरसम्बद्धाः दीप्तिराज—
लेयूरं कीसुभाभाग्रवसक्चिरहारं सपीताम्बर्धः ।
नानारत्नां ग्रभिन्नाभरणग्रतयुतं श्रीधराश्चिष्टपार्थम्,
वन्दे दो: ग्रङ्कचक्राम्ब्रं क्हगदममसं विश्ववन्धं मुसुन्दम् ॥
ॐ नमो नारायणायेति श्रष्टाचरमन्तः, नमी नारायणायेतिमन्त्रेकगरणा वयमितिवचनात् ।

मन्तार्थः,--

सर्वत्तः सर्वगितिश्व सर्वाता सर्वगी भुवः।
जगज्जनास्थितिश्वंसहित्रेष महेखरः॥
एवमेव समुद्दिश्य मन्त्री नारायणः सदेति सुरेखराचार्थ्यरीत्री
जातव्यम्।

(१) चक्राम्बन।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### आचारसार:।

203

तस्यार्घः,--

यती.

योगः.

वाहा

Ę, 🗳

वाहा

य है

म् ॥

ायेति-

रीता

ब्रह्मनीकानुग्रहाधें ग्रहीतदेही नारायणस्तस्में नमस्कार इति।
प्रवश्वसारे, तारः शक्त्ययेतया निर्दिष्टः सीऽहमर्थकः, पूणें, नाणेः
प्रतिषेधार्थी मोकारसायमर्थको भवति, सन्निन्नप्यनधराः
क्रमेण नारायणाच्चराः प्रोक्ताः, चरमे च सुविभक्त्यधें दर्शितस्तदर्थीर्थे।

त्रयं जलतेजीवायुप्रव्यात्मकः प्रपञ्ची नास्ति सीऽष्टं ब्रह्मी-वाष्ट्रमित्यर्थः, प्रयोगसु कल्पादानुसारेण कार्यः।

इत्यष्टाच्रानुविधानम्।

# श्रय दितीयभागक्तयम्।

दचः,—

दितीये च तथा भागे वेदाभ्यासी विधीयते।
वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारीऽभ्यसनं जपः॥
तहानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासी हि पञ्चधा।
समित्पुष्यकुणादीनां स कालः समुदाहृतः॥
हिपादानस्येति विशेषः, वेदस्वीकरणं वेदाध्ययनं, तद्रूपः प्रथमी-वेदाभ्यासः।

(१) सुनिभक्तिव्यर्थम्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## गदाधरपहती

२०४

याज्ञवल्काः,-

यज्ञानां तपसां चैव ग्रुभानां चैव कक्षंणाम्। वेद एव दिजातीनां निःश्रेयसकरः परः॥ वेदविचारो मोमांसाध्ययनं, तद्रूपो दितीयो वेदाभ्यासः। तदुक्तं,—

धर्मो प्रमीयमाणे तु वेदेन करुणात्मना । इति कर्त्तव्यताभागं मीमांसा पूरियायित ॥

लघुऱ्यासः,—

यथा पश्चर्भारवाही न भारफलमश्रुते।
हिजस्तथा ज्ञानहीनो न वेदफलमश्रुते॥
श्रुतं गरीय: सर्वेभ्यो वित्तादिभ्यो न संश्र्यः।
श्रुताहि चिक्रिरे धर्मं योऽनूचानो स नी महान्॥
समृचितं स्तोकमि श्रुताधीतं विश्रिष्यते।

श्रुतमत्र मीमांसा, श्रन्चानः साङ्गप्रवचनाध्यायी अर्धनानः वानिति यावत् इति लच्चीधरः, तेन शिचादीनां षड्ङ्गानाः सध्ययनं नित्यं, वेदसूललात् स्मृतीनामपि।

मनु:,-

यत्रेभ्यो यत्यनः येष्ठा यत्यभ्यो धारिणो वराः। धारिभ्यो ज्ञानिनः येष्ठा ज्ञानिभ्योऽध्यवसायिनः॥ यध्यवसायिनोऽध्येतारः,

<sup>(</sup>१) करकाताना।

मनुः,—

वुिब्रिडिकराण्याग्र धन्यानि च हितानि च।
नित्यं ग्रास्त्राण्यवेचेत निगमां सैव वैदिकान्॥
वुिड्रिव्रिकराणि वैग्रिषिकन्यायादीनि, धन्यानि नीतिग्रास्त्राणि,
वैदिका निगमानिर्धण्डुप्रस्तयः।

तथा,-

श्राषं धर्मीपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना।
यस्तर्नेणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥
वेदार्धज्ञानाय विचारान्तःपातिन्यायादाध्ययनं
शक्कालिखितौः,—

न वेदमधीत्य नान्यां विद्यामधीयीत, अन्यत्र वेदाङ्गसृतिभ्य इति। अयाभ्यासक्षपसृतीयी वेदाभ्यासः। अभ्यसनं अभ्यासी गुण-नात्मकः, पारायणजपब्रह्मयज्ञादिसि विहेतुर्वेदधारणप्रलार्थं क्रिय-माण आनुसङ्किपापच्चयादिप्रलञ्च। याज्ञवल्काः,—

> वेदाभ्यासरतं शान्तं महायज्ञित्रवारतम् । न स्फ्रशन्ति तु पापानि महापातकजान्यपि ॥

मनु:,-

IF

र्धन्तान

इङ्गाना

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्। आलस्यादनदोषाच मृत्युविपान् जिघांसति॥ ननु वच्चमाणबद्मयज्ञकरणेनापि अभ्यासस्य चारितार्थमसु

<sup>(</sup>१) सृशनी ह।

दति चेन्न, धारणेऽभ्यासस्य साधनताद्वारणं विना ब्रह्मयज्ञाभा-वात्, किं च ब्रह्मयज्ञस्य प्रातर्हीमानन्तरं तपणात्पूर्व्वं वैश्वदेवाव-साने वा तैत्तिरीयश्रत्या रात्री वा विधानेन कालभेदात्।

# यय जपरूपयतुर्थी वेदाभ्यासः।

मनुः,—

वेदमेवजपेतित्यं यथाकालमतन्तितः ।
तं ह्यस्याद्यः परं धर्मामुपधर्मीऽन्य उच्यते ॥ इत्यादि
अस्नाताशी मनं भंते अजपी प्यशीणितमिति जावास्यायुत्ते
दीषवचनेन विहितस्य जपस्य नायं कालः ।

अक्रयतुर्यभागे तु मुख्या भवति मध्यमा । नित्यत्वादन्यकालेऽपि सानुष्ठेया स्वम्रात्तितः॥

द्ति ब्रह्मण्डपुराणोत्तेस्तस्य माध्याज्ञिककभीण वस्त्रनिषी-ड्नानन्तरं विज्ञितस्य ब्रह्मयज्ञरूपस्य जपस्य नायं कालः, किं तु पापचयफलकस्यायमेव दितीयभागः कालः, तथा पश्चप्रवादि-काम्यस्याऽपि, तनादौ प्रणवस्यैकान्तिकसिचदानन्दब्रह्मपरस्य जपः सर्व्वपापचयद्वाराऽन्तःकरणश्चरापादनेन मोचफलः कार्यः।

तथाच यजुर्विधाने,—

ततः परमीकारकलां व्याख्यास्याम इत्यादि। ततोऽस्य सर्वे वेदा अधीता भवन्तीति च॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

योगी याच्चवस्काः,-

IT-

व-

त

1:

प्रणवो चि परं ब्रह्म तज्जपः सर्व्वपापहा।
ॐकारायुतमभ्यस्य तदक्रैव विश्वध्यति॥
यत्तदा दमसाहस्यं जपमन्वहमाचरेत्।
तस्य दादमभिर्मासः परं ब्रह्म प्रकामते॥
श्रुचिर्वाऽप्यश्रुचिर्वापि प्रणवं यो जपेत्सदा।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाससा॥

श्रक्षिराः,—

प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्युपस्थिताः । वाञ्चमयं प्रणवे सर्वमभ्यस्थेत्रणवं ततः ॥ प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याद्वतिषु च सप्तसु । विपदायां च गायत्रगां न भयं विद्यते क्वचित्॥

योगी याज्ञवल्काः,-

श्रदृष्टविश्वहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः। तस्योद्धारस्मृतं नाम तेनाह्नतः प्रसीदति॥ स च गायत्रीजपो दिविधः,—

प्रणवभू भुवस्वरिति व्याह्मतिवययुक्ततस्वितुरित्यादि विपदा गायत्रीत्येकः प्रकारः।

स एव सन्धास इति सप्रमाणं प्राक् सिखितम्। सप्तव्याद्वितद्यप्रणविश्यरःसाहित्येन दितीयः।

यहः,—

दति पविवाखिभिहितान्येतेभ्यः साविवी विशिष्यते।

205

### गदाधरपदती

नाघमषेणादित्यादि च, ॐकारस्य प्रणवास्त्रा। ॐभूः, ॐभवः, ॐस्तः, ॐमहः, ॐजनः, ॐतपः, ॐसत्यं इति महात्राहृतयः,—

श्रापो ज्योतिरसोऽसतं ब्रह्मसूर्भवस्वरोम्। श्रुत च भवति स्रोकः,—

सव्याहृतिं सप्रणवां गायतीं शिरसा सह ।
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कवित् ॥
गतजप्ता तु सा देवी दिनपापप्रणाणिनी ।
सहस्रजप्ता सा देवी पातकेभ्यः प्रमोचिनी ॥
दग्रसाहस्रजाप्येन सर्व्वपातकनाणिनी ।
स्वर्णस्तेयकदिप्रो ब्रह्महा गुरुतत्व्यगः ॥
स्रापस्र विग्रध्यन्ति लच्चजापात्र संग्रयः ।
प्राणायामनयं कत्वा कत्वं कत्वं समाहितः ॥
ग्रहोरावकतात्पापात्तत्च्चणदेव मुच्यते ।
सव्याहृतिसप्रणवाः प्राणायामास्तु षोड्ग ॥
ग्रिप भूणहृनं मासात्पुनन्त्यहरहः क्रताः ।

श्रव गायवर्गधकारात् सव्याहृतिशिरःसहितदश्रप्रणवयुक्त-गायन्त्राः प्राणायामः प्रतीयते।

तथा,-

हस्तवाणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे। तस्मात्तामभ्यमेत्रित्वं ब्राह्मणी हृदये श्रवि:॥

#### श्राचारसार:।

305

गायतीजप्यनिरतं हव्यकव्येषु योजयेत्।
तिस्मन्न तिष्ठते पापमिहन्दुरिव पुष्करे ॥
सावित्रीजप्यनिरतः खर्गमाप्नोत्यनुत्तमम्।
सावित्रीजप्यनिरतो मोचोपायच्च विन्दति॥
तत न भयं विद्यते इत्यत नरकभयं संसारभयं नास्तीत्यर्धः,
इत्येकः प्रकारः।
मनुयमौ,—

ॐकारपूर्व्विकास्तिस्तो महाव्याष्ट्रतयोऽव्ययाः । तिपदा चैव गायती विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ योऽधीतेऽहन्यहन्येतां चीणि वर्षास्यतन्तितः । स ब्रह्मपरमभ्येति वायुभूतः खमूर्त्तिमान् ॥ वायुभूतो लिङ्गगरीरनिष्ठः, खमूर्त्तिमानाकाणव्यापी, पुनर्यमः,—

गायत्रास्तु परं नास्ति मीनात् सत्यं विशिष्यते ।
सहस्रपरमां देवीं श्रतमध्यां दशावराम् ॥
गायत्रीं तु जपेनित्यं सर्व्यपापप्रणाश्चिनींम् ।
गायत्रीचैव वेदांय तुलयाऽतीलयत्प्रभुः ॥
एकतयतुरो वेदाः साङ्गाय सपदक्रमाः ॥
एकतयैव गायत्री तुल्यरूपा तु सा मता ।
तत्र प्रणवव्याहृतित्रयसहितगायत्रीजपक्यनात् ।
प्रणवाद्यतिसंरुद्धां जपेद्द्याहृतिभिः सदा ।
गायत्रीं प्रणवञ्चाल्त द्दित वैकल्पपरमेव ।

युत्त-

इति

गढाधरपडती

₹ 8.0

अन्ते प्रण्वोऽस्मिन् पचे वैकल्पिकः।

मनुः,—

सहस्रक्षत्वस्वभ्यस्य विहरितिस्त्रक्षं दिजः ।

महतोऽप्येनसो मासास्वन्ते वा हि विसुच्यते ॥

श्रव यदापि विहर्देशविशिष्टजपविधानात्र ग्रहगामादीनां

सामान्यदेशानासिह प्रसङ्गः ।

तथापि असभावे अप्रावतग्रहेकरेशे अपमाचरित शिष्टाः।

योगी याज्ञवल्बात्रः,-

ॐकाराया विराह्ता देवस्यारभण सदा।

सप्ताह्ता पुनर्व्वेदं दशिक्षः प्रापयेदिवम् ॥

विशावर्त्तेन सा देवी नयते ही खरालयम्।

प्रष्टोत्तरगतं जष्ठा तरते भवसागरात् ॥

सर्व्वेषामेव पापानां सङ्करे ससुपस्थिते।

दग्रसाहास्त्रिकोऽभ्यासो गायत्र्याः शोधनं परिमिति ॥

यव यव च संकी एँमात्मानं मन्यते दिजः।

तत तत तिलेहींमो गायत्र्या जप एव च ॥

वायुभचो दिवा तिष्ठेद्रात्तीं नीरास्तु स्र्य्यष्टक्।

जष्ठा सहस्रगायत्र्याः ग्राहिक्रेच्चवधादते॥

ग्रतेन गायत्र्या स्नायात् ग्रतमन्तर्जले जपेत्।

ग्रपः ग्रतेन पीत्वा तु सर्व्वपापैः प्रसुच्यते॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### श्राचारसार:।

588

तथा,--

गोन्नो पित्रन्नो मात्रन्नो ब्रह्मचा गुरुतल्यगः।
भूणचा स्वर्णचारी च यय विप्रः सुरां पिवेत्॥
गायत्रगः भतसङ्खेण जध्येन तु भवेत् ग्रुचिः।
एवं याज्ञवल्कीयजपप्रयोगाणां व्याहृतित्रयविभिष्टगायत्रीजपविषयत्वं, ग्रंखोक्तानां प्रणवयुक्तगायत्रीविषयत्वं, ये प्रयोगाएतदन्यतरिलङ्गभून्यास्तत्र दयोः कल्पयोर्व्यिकल्यः।

यया,-

सर्वेषाभेव पापानां सङ्गरे समुपस्थिते।
दशसाइस्विकोऽभ्यासो गायत्राः शोधनं महत्॥
गायत्राः शतसाइस्वो जपो नक्ताशिनो दिज।
विहःस्वातस्य तचैव सर्व्वकत्सपनाश्मः।
दशायुतानि जष्वा च हविष्याश्री स सृक्तिभाक्॥
गायत्रास्तु जपन् कोटिं ब्रह्महत्यां व्यपोहित।
लच्चजप्याद्वायत्रास्तु स्रापानात् प्रसुच्यते॥
पुनाति हेमहर्त्तारं गायत्राः लचसप्ततिः।
गायत्रा लच्चष्या तु सुच्यते गुरुतत्स्पगः॥

भव च गुणविशेषात् फलविशेषः।

पापचयेऽप्यनुबन्धभेदादिशेषः।

तया यजुर्विधाने, त्रयाती गायतीकलां व्याख्यासाः, उपोष्य पुष्पेण स्थण्डिलमुपलिप्य कुगेपूपविष्टो द्यावापृथिव्योः सन्धिमीसमाणो जपेत ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

नां

न्त

ॐकारपूर्वा गायतीं जपेत्, यावत्कालं यथाविद्याकालं, य्राग्नस्पपसमाधाय चतुर्विंग्रत्याच्याहृतिसहस्वाणि जुहुयात् तत्सवितुरिति, समाप्तहोमो द्यायुतानि जक्षा सर्व्वपापै: प्रसुचिते, अवोङ्कारपूर्व्वगायवीमावस्य जप:।

न व्याहृतिप्रवेशेन, यावलालं यथाविद्याकालमिति सिध्यधे जपपुरश्वरण एष:।

श्रहोरातोपोषितः साहस्तिकं होसं समाचरेत्, तिरावो-पोषितो दशसाहस्तिकसित्यादि वच्यमाणकालावहित्रजपकत्य-नम्। सर्व्यमन्ताणां पूर्वसेवाधं लच्चमयुतं सहस्रं शतिमिति सिध्यपेचाकार्थ्यमत्युपक्रमे विधानाद्याद्यम्।

तथा,—

स्तीश्रद्रसभाषणविज्ञितरात्रमयुतं जहा विपापो भवति, विदायीं विद्यार्थीं, त्यतीयमारोग्यकामः, चतुर्थं पुत्रकामः, पञ्चमं धनकामः, षष्ठं प्राणकामः, सप्तमं सीभाग्यकामः, श्रष्टमं ब्राह्मण-वज्ञं सर्वं वणी वशीभवन्ति, नवमेन गायत्रीं सुरूपां पश्चिति, दश्मन ब्रह्मलोक्तमवाप्नोति । श्रयातः काम्यहोमः, दूर्व्वामायुक्तामः, पश्चनास्पघाते कुश्चान् जुहुयात् ज्वरापगतये तु श्राम्समिधी जुहुयात्, खिरमनाद्यकामस्य, श्रपामार्गमर्थकामस्य, पद्मानि श्रीकामस्य, वासकपुष्यं कन्यार्थीं, श्रकामित्वाज्यहोमात् परं ब्रह्माधिगच्छिति ।

गा

प्राप्य देशच कालच दिज: सामर्थ्यमेव च। एकाइं ब्रह्मकूर्चाशी एकाइमेकभचकत्॥

#### श्राचारसार:।

ालं.

यात्

प्रमु-

यर्घ-

वी-

तत्प-

मति

ाति.

च्चमं

गण-

दश-

H:,

मधी

ानि

परं

₹१३

एकाइं ब्राह्मणात्राभी गायत्रीजपमाचरेत्।

ग्रतं स्नात्वा तु गायत्राः ग्रतमन्तर्जले जपेत्॥

त्रपः ग्रतेन पीत्वा च सर्व्वपापैः प्रमुचते।

गोभ्रश्चैव क्रतन्नश्च ब्रह्महा गुरुतत्त्यगः॥

भूणहा रत्नहारी च यश्च विष्रः सुरां पिवेत्।

त्रयाज्यं याजयित्वा तु क्रत्वान्यदपि पातकम्॥

न सीदेत् प्रतिग्टल्लानः पृथिवीमपि सागरम्।

ये च केचिद्ग्रहा दुःख्याः सौम्यास्ते स्युः न संग्रयः॥

हितीयं विद्यार्थीत्यादिषु समुच्चयोऽयुतद्वयमित्यर्थः, एवं त्यतीयादिषु,

ग्रतं स्नात्वा तु गायत्रा दत्यच गायचीकरणस्नानग्रतं वाक्यार्थः।

योगी याज्ञवल्काः,—

ऋग्विधाने, शतेन गायच्याः स्नायादिति शतसंख्यकगायती-जपकरणकमेव स्नानिमिति कभीभेदः।

तेन दयोर्यावत् युतितिकर्त्तव्यतायोगेनानुष्ठानम् ।
गायन्त्रा न्यासः, याज्ञवल्काः, प्रथमं प्रणवन्यासः, त्रकारं नाभी,
उकारं हृदि, मकारं मूर्डि विन्यस्य ब्रह्मरूपतयात्मध्यानम् ।
व्याहृतिन्यासः ।

भूः पारयोः, भुवः जानुनि, खः कळां, नाभिरेशे महः, जनलोकं हृदये, तपः कग्छदेशे, भृतलाटमध्ये सत्यं।
गायत्राचरन्यासः।

पादाङ्गुष्ठे तथा गुरुफे जानुनीर्जङ्गयोस्तथा। जब्बीर्गुद्योऽय हपणे पायौ नाभौ तथैव च॥

## गदाधरपदती

जठरे स्तने च हृदये करछे वक्तो च तालुके'।

श्रीवे चनुषि भूमध्ये ललाटे पूर्व्वके सुखे॥

यास्ये च पश्चिमे चैव उत्तरे च ययाक्रमम्।

ग्रन्तिमं सूर्ष्ट्रि विन्यस्य परं ब्रह्म स उत्यते॥

पूर्व्वसुखं शिरसः पूर्व्वभागः, एवमन्यत्।

य

यस्

गाय

## अथ शिरोसन्त्रन्यासः।

गुद्धो वचिस वक्ते च समीके हृदये तथा।

पायी नाभ्यां ललाटे च नवसं सूर्द्धि विन्यसेत्॥

समीकं कण्ठदेश इति केचित्। गले पृष्ठं सभीकं वा।

इदं न्यासचतुष्कं च सक्तन्त्रस्थिति यो नरः।

सर्व्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मसायुज्यसृच्छिति॥

यचरदेवताः.—

श्राम्न वीयुस्तया सूर्यी विषार्यमी वर्णश्र । हहस्पतिश्वपर्जन्य इन्द्री गन्धर्व एव च ॥ पूषा मित्रावर्षणी च त्वष्टा च वसवस्तथा । मरुत: सोमोऽङ्गिराश्च विश्वदेवास्तयाधिनी ॥

<sup>(</sup>१) तालुनि।

<sup>(</sup>२) चल्धवोर्मध्ये।

<sup>(</sup>३) हिजः।

## श्राचारसार:।

२१५

प्रजापितय देवाय सरुद्रब्रह्मविषाव:।
जपकाले तु संयोज्य' तेषां सायुज्यतां व्रजीत्॥
न्यासचतुष्कमचरदेवताचिन्तनं च काम्यमिति वदन्ति।
यजुर्विधाने,—

श्रय रचार्थं विद्याङ्गान्युच्यन्ते, मन्त्राणामिषलेत्यादिना खं ब्रह्मान्तानां, श्रिवसङ्कल्पो हृदयं, पुरुषस्क्र शिरः, उत्तरनारायणं शिखा, श्रप्रतिरथं कवचं, श्रतरुद्रीयमस्त्रं, श्रतरुद्रीयं रुद्राध्याय-एव काम्यानां, वयं सोमित्यनुवाकश्रीतिति रुद्राङ्गेऽधिकस्य विधानात्।

तथा प्रकारान्तरं, मनो ज्योतिः हृदयं, श्रवीध्यम्नः शिरः,
मूर्डानं दिवः शिखा, मर्माणि ते कवचं, मानस्तोकेऽस्तं, तथा
प्रणवो भूर्भुवःस्वरिति रष्टह्यदयादीनि , ॐहृदयाय नमः, भूः शिरसे स्वाहा, भुवः शिखायै वषट, स्वः कवचाय हुं, ॐभूर्भुवः स्वः
प्रस्ताय फट्।

एतच यजुर्विधानोत्तप्रयोगेषु निल्यमन्यत वैकल्पिकम्।
गायतोमधिकत्य तु योगी याज्ञवल्काः,—

प्रणवोभूर्भुवः खरित्यङ्गानि हृदयाय नमः। दिवावर्त्यं ततः पश्चादार्षे छन्दश्च दैवतमिति॥ दिधावृत्तिर्व्यस्तसमस्तरूपेण, समस्तेनास्तमित्यर्थः।

<sup>(</sup>१) संचिन्य।

<sup>(</sup>२) मन्त्याणामीषेत्वेत्यादिना।

<sup>(</sup>३) ग्रह्मदयादीनि।

## गदाधरपदतौ

२१६

तथा,—

वातारितन्द्रं, त्वतो अग्ने, सगनुपत्यां, अश्रन्वन्तं तत्वायामि। श्रानोनियुभिः, वयं सोम, तमीशानं, श्रस्मे रुद्रा, स्रोना-पृथिवीत्येतत्संपुटं जपकाले होमकाले रचां प्राचादिषु कुर्थात्। योगी-याच्चवल्काः,—

प्रणवाद्यन्तसंरुदो जपो व्याहृतिभि: सह।
प्रणवव्याहृतिभि: साद्वें स्वाहान्तं होसकभाषि॥
प्रतिलोसं प्रयोक्तव्या फट्कारान्ताभिचारिके।

तेन सन्याव्यतिरिक्तजपे प्रणवाद्यन्तत्वं श्रवावाद्य यजुषानेन तेजोऽसीति विधानत इति याज्ञवल्कप्रपाठेऽपि श्रोजोऽसीत्यादि सन्त्र एव तेत्तिरीयसिंदो ग्राह्यः, विसर्ज्जनसन्तोऽपि तत्रैवोक्तः, सन्ध्यास्थाने दर्भिती, नमस्कत्य विसर्जयदिति वचनादित्यव नमस्कारपूर्वता विहिता।

य

स

₹

तथा,—

खेतवर्णा समुहिष्टा कीश्रेयवसना तथा।

खेतैर्विलेपनै: पुष्पैरलंकारैय भूषिता॥

ग्रादित्यमण्डलान्तस्था ब्रह्मलोकस्थिताथवा।

ग्रचस्त्रधरा देवी पद्मासनगता ग्रुभेति ध्यानमावश्यकं,

ग्रथाध्यापनरूप: पञ्चमो वेदाभ्यास:, दच्चवचने तहानं वेद्र्यां

ग्रध्यापनिस्त्यर्थ:।

<sup>(</sup>१) असुचनम्।

<sup>(</sup>२) स्थवे।

#### याचारसार:।

200

यदापि.

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिग्रहसेव षट्कसी खग्रजसनः॥ षसान्तु कर्भ्रणामस्य वीणि कम्माणि जीविका। याजनाध्यापने चैव विश्वहाच प्रतिग्रहः ॥ इति ।

अध्यापनस्य जीविकात्वसुक्तं न धर्मेजनकत्वम्। तथा,--

ग्रसूषाविद्यान्तरप्राप्तिप्रत्युपकारादिकामनया क्रियमाणस्य धर्भ-जनकाले मानाभावः, तथापि सर्व्वया दृष्टफलाभिसन्धानमन्तरेण परोपकारवुद्धा क्रियमाणस्याध्यापनस्य ब्रह्मलोकादिफलार्थलं बोध्यं तत्र पुत्राध्यापनं नित्यम्।

तथा,—

तसात्पुत्रमनुशिष्टं लोकमाइः, तसादेनमनुशासतीति युतेः। याच्चवत्क्राः,—

> कतन्त्रो इट्रोही मेधावी ग्रुचि: कल्याणसूचक:। अध्याप्याः साधुग्रताप्तस्वार्यदा धर्मतस्विमे ॥

कतन्नः परोपकारचाता, श्रद्रोही प्रसिदः, ग्रुचिः पातकादि-

रहित:, कल्याणस्चक:, ग्रुभलचणयुक्तः।

सा धुर्धार्मिकः, शक्ती वेदाचरग्रहणधारणे।

भाषो हितेषी, खः खनीयो जात्यादिः। तथा वित्तदः खेच्छया न तु पणपूर्व्वम्,

मनु:,—ग्राचार्थपुत्रः ग्रुश्रुमुर्ज्ञानदो धार्सिकः ग्रुचिः ।

यक्तीऽर्धदाता खः साधुरध्याप्या दम धर्मतः॥

म। ना-

त्।

ानेन गिदि

ति:. त्यव

इराने

गदाधरपदती

ज्ञानदो विद्यान्तरदाता।

तथा,—

२१८

विद्यादानेन सुमित ईस्मलोके महीयते। विद्यादानात्परं दानं नैलोक्येऽपि न विद्यते॥

तथान्यतः,—

तीखाहरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्रतीत्यादिवचनात् विद्यान्तरदानमपि तत्पालार्थं काम्यसिति अध्यापनान्तर्गतमेव। बहस्पतिः—

एवं दण्डादिकोर्युक्तं संस्कृत्य तनयं पिता। वेदमध्यापयेद् यत्नाच्छास्तं मन्वादिकं तथा॥ मनुः,—

भार्या पुत्रस दासस शिष्यो भाता च सीदरः।
प्राप्तापराधास्याच्याः स्यूरच्चा वेगुदलेन वा ॥
प्रत्र शिष्टाः,—

ग्रह्माति योऽननुज्ञातः परस्मात्पठतो दिजः।
ब्रह्मस्तेयेन संयुक्तः स याति नरकं ध्रुवम् ॥
यश्च श्रुत्वान्यतः शास्त्रं संस्कारं प्राप्य वा श्रुभम्।
श्रन्यस्य जनयेत्वीत्तिं गुरोः स ब्रह्महा भवेत्॥
दिति दितीयभागकत्यं।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भ

ग्रिव

त्रहा

# अय हतीयभागक्तत्यम्।

दसः,--

त्तीय चैव भागे तु पोष्यवर्गार्थसाधनम्।
माता पिता गुरुभीय्या प्रजा दीनः समास्रितः॥
अभ्यागतोऽतिथियाग्निः पोष्यवर्गे उदाहृतः।
ज्ञातिर्वन्धुर्जनः चीणस्तथानायः समास्रितः।
अन्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवर्गे उदाहृतः॥
ज्ञानविद्भूपदाः पुष्याः सर्वे पुष्याः ग्रिलोदयाः॥

भविष्यपुराणे,—

भास्तरायतनाभ्यासे यत्तीयं 'पूर्व्वतः स्थितम्।
स्र्यगङ्गिति विज्ञेयं तत्र स्नाला दिवं व्रजीत्॥
प्रिवलिङ्गसमीपस्थं यत्तीयं पुरतः स्थितम्।
प्रिवगङ्गिति तद्ज्ञेयं तत्र स्नाला दिवं व्रजेत्॥
प्रिवगङ्गिति तद्ज्ञेयं तत्र स्नाला दिवं व्रजेत्॥
प्रिवगङ्गातं विशेषोपादानात् क्वित्रस्थापि जलस्य स्र्य्यगङ्गातं
पिवगङ्गातं च, त्रत जलसामीप्यं पुरस्थतं च।
विशेष्ठि,—

तत क्रतुगतं पुर्खं नदी यत्नोत्तरायतं । तदा ग्रतगुर्णं प्रोत्तं पश्चिमे श्विवसंनिधी ॥

<sup>(</sup>१) प्रतः स्थितम्।

## गदाधरपहती

220

योगी याज्ञवल्काः,—

तिरात्रफलदा नयो याः काश्विदससुद्रगाः। ससुद्रगासु पचस्य मासस्य सरितां पतिः॥

एवं,--

देवा'स्त्रिंशसहस्तं जलधिगतनदीस्नानमन्योन्यतुत्त्यम्। श्रिष्टाः,—

> नदीस्नानमवाप्नोति स्नातः स्वे तु जलाशये। वाहुखाते जले स्नातो गङ्गास्नानमवाप्नुयात्॥

श्रव नद्यादीनां संयोगपृथक् त्वन्यायेन गुणसम्बन्धः, भाष्यका-रमते तिसंस्तु वर्त्तमाने तदाश्चितकामोऽपि प्रवर्त्तते इति नीत्या प्रातःस्नानेऽपि मध्याष्ट्रसानोक्तानां नद्यादीनामिव गुणप्रतसम्बन्धः, स्नानं चाक्किम इति नद्यानुवादो न क्रित्मिनिषेधः, श्रतप्व स्वकारिते तु न विरोध इति लच्चीधरः।

त्रतएव भूमिष्ठसुष्टृतात् पुण्यमिति कतिमाकिमसाधी-रखेन मार्कण्डेयादिभिक्तम्।

याच्चवल्काः,--

प्रभूते विद्यमाने वा उदके सुमनीहरे।
नाल्पोदके हिज: स्नायान्नदीं चोत्स्रच्य क्रिकिं।
तथाच नदादी वह्नदकसभवे अल्पोदके न स्नानम्।
एवं अक्रिकिमसभवे क्रिकिन स्नानम्।

<sup>(</sup>१) देव्या स्तिंगताइसम्।

#### आचारसार:।

338

विषाु:,-

परनिपानेषु न स्नायादाचरेदा पञ्चिपण्डानुदृत्यापि । श्रापदि जलान्तरासस्थवे--

मनु:,-

भवेयं व्यवस्था,—

परकीयनिपानेषु न स्नायात्तु कदाचन।
निपानकर्त्तुः स्नायात्तु दुष्कृतांग्रेन लिप्यते॥
योगी याज्ञवल्काः.—

परकीयनिपानेषु यदि स्नायात् कदाचन ।
सप्त पिण्डान् समुडृत्य ततः स्नानं समाचरेत् ॥
गंखलिखिती,—

स्नायात्तङ्गगोदकनिपानकूपेषु । सप्त पञ्च त्रीन् पिण्डान् उडृत्य देवपितंस्तर्पयेत्॥ वौधायन:,—

स्वन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा दिजातयः।
पातरुत्याय कुर्व्वीरन् देविषिपित्यतर्पणम् ॥
निरुद्वासु न कुर्व्वीरनंप्रभाक् तत्र सेतुकत्।
तस्मात् परकतात् सेतृन् कूपांच परिवर्ज्ञयेत्॥
उड्गृत्य वा तीन् पिण्डान् कुर्य्यादापत्सु नो सदा।
निरुद्वासु तु मृत्यिण्डांस्तींस्तीनम्बुघटांस्तथा॥

परक्रततङ्गिषु सप्तपिखोदरणं, क्र्पतङ्गगतिरिक्तपरक्रत-जलाश्ये पञ्चमृत्यिखोदरणम्।

यका-नीत्या

बन्धः,

तएव

ग्रधा-

## गदाधरपदती

परक्षतकूपेषु पिण्डतयोद्धरणं प्रवहसेतुकरणाज्ञलाधिकां यत तत्र सत्पिण्डतयोद्धरणं अस्वघटत्रयोद्धरणञ्च ।

त्रत च,-

222

चतुर्विंगाङ्गु लेई स्तेयतुर्भिर्धनु कच्चते।

एकधन्वादित्यान्तं क्षपमानमुदाहृतम्।

गतधन्वन्तरा वापी पुष्करिणी चतुर्गुणा।

सहस्रेण तड़ागः स्यादयुर्तन तु सागरः॥

द्रत्युत्तनचणाः कूपादयः, एवच परक्षतेषु उत्स्रहेष्वनुत्स्रहेषु च निषेधपिग्छोद्धरणे।

पिण्डोडरणं विधायताह योगी याज्ञवल्काः,—

श्रनुषृत्य तु यः कुर्य्यात् परकीयजलाग्रये।

हया सानफलं तस्य कर्त्तुः पापेन लिप्यते॥

तयाच पिण्डोडरणाभावे सानवेगुण्यात् पुरुषदीषाच तदुभयसमाधानार्थं पिण्डोडरणं, केवलं जलान्तरासस्थवे परक्षतजले
वैधसानकरणेन न स्नानफलं न वा पुरुषदीषपरिहारः।

किन्तु शरीरशिष्ठः, प्रत्यवायपरिचारय स्थादेव, स्नातस्य विक्रितप्तत्यायुक्तेः, एवं संक्रान्तिग्रचणादिनैमित्तिकस्नाने वीधं, कर्माङ्गस्नानस्य जलान्तरासम्भवे अवैगुख्यमेव । तत्र स्नानधर्मानः तिदेशात् परक्ततेऽपि स्नानस्रक्षपनिर्वाचादवैगुख्यमेव ।

पुरुषार्थनिषेधातिक्रमे दोष: स्यादेव, स्वक्तत्तड़ागादी विक्रयादिना परकीये कर्त नदीसेतुभङ्गादिना परभूमी गर्ने जाते तथा परकीयनिक्मभूमी वर्षोदकपूर्णत्वे च जलस्य च परकीयत्वेऽिष

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

न

प्रश ह

खे

समु

यत

हेषु

य-

लि

स्य

यं,

न-

ही

ति

fu

परक्रतासायात्र पिर्डोडर्णं, अतएव स्नातस्य विज्ञतमेन तथैव परवारिणेत्यत्र परवारिपदस्य परवारिकतिममकतिमं च परेणो-पार्जितमिति लच्छीधरव्याख्यानात्र पिग्डोडरणम्। ग्ररीरश्रुद्धिः प्रत्यवायपरिहारस स्थाताम्।

श्रव केचियाचीनाः,—

परकीयपदस्याजचलचण्या निपानकर्त्तृपरसम्बन्धिपरत्वं भवेत्, जहल्लचण्या परक्ततमाचपरत्वस्य न्याय्यतात् यत्क्रीतं परिग्रहीतं वा तत्रापि न निषेधपिग्ङो बरण द्रति।

योगी याच्चवत्क्राः,—

न याच्या स्वागता ह्यापी नद्याः प्रथमवेगिताः। प्रचोभितास केनापि यास तीर्थादिनि: सता: ॥ प्रथमवेगितानिषेधः शुष्कनदीविषय इति लच्मीधरः, प्रचीभिताः हिस्सिमहिषादिना, तीर्थादिनि:सृतास्तीर्थादिच्छिनास्तीर्थगत-लेनाप्रत्यभिज्ञायसानाः।

कात्यायन:,--

यव्यद्वयं त्रावणादि सर्व्वा नयो रजस्वला:। तासु स्नानं न कुर्व्वीत वर्ज्जियला ससुद्रगाः ॥ समुद्रगाः साचात्रत्यभिज्ञायमानसमुद्रप्रविषाः, यव्यो मासः। यत्तु,--भागीरयी च कालिन्दी नमंदा च सरस्रती। विशोका च वितस्ता च गीतमी क्षणविणिका॥ तुङ्गभद्रा भीमरच्या तापी चैव पयोण्यिका। दादशैता महानद्यः पापिनः पावयन्ति याः ॥

इति वचनात् ससुद्रगापदं द्वादश्रमहानदीपरिमिति तत्र। समु द्रगापदस्य प्रसिद्धयोगत्यागेनाप्रसिद्धक्चिकल्पनायां मानाभावात्। तथा,—

श्रादी कर्कटके नद्यः सर्वा एव रजस्तताः।
तिदिनं तु चतुर्थेऽक्ति ग्रुबाः स्युर्जोक्तवी यथा ॥
इति पठन्ति तत्र गङ्गाया दृष्टान्ततयीपादानान्यथानुपपत्था निल्
ग्रुबलं स्चितम्।

गङ्गा च यसुनाचैव प्रचजाता सरस्रती।
रजसा नाभिभूयन्ते ये चान्धे नदसज्ञकाः॥
प्रचजाता सरस्रती, कुरुचेत्रस्थिता सरस्रती।

नदाः भोणनदादयः।

कात्यायनः,--

उपाककाषि चोसर्गे प्रेतसाने तथैव च।
चन्द्रस्थ्यंग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते॥
जलान्तरासंभवे न रजोदोष इति कालादर्भकारः। अतप्वन दुष्येत्तीरवासिनामिति मदनपारिजातप्टता स्मृतिरिप तत्परैव, तैन विशेषविधानादवैगुर्थम्।

f

व्याच्रपादः,—

श्रभावे कूपवापीनामन्येनापि समुद्धृते। रजोदुष्टेऽपि पयसि ग्राम्यभोगी न दुष्यति॥ श्रन्येनापि घटादिना,—

अन्यजै: खानिता: कूपास्तड़ागा वाष्य एव च।

## श्राचारसार:।

२२५

"एषु स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरे" दित्यापस्तस्वीय-निषेधस्य पुरुषार्थत्वेऽपि परक्षतत्वेन स्नानवेगुण्यमप्यस्ति। जलान्तरासस्यवे न स्नानफलं प्रत्यवायपरिचारः स्यादेव, पुरुषार्थं प्रायस्तितं च कार्यः। मनुः,—

न स्नानमाचरेड्रुक्ता नातुरो न महानिशि।
न वासोभि: सहाजसं नाविज्ञाते जलागये॥
कातभोजनस्य यहच्छास्नाननिषेधः, नित्यस्नानस्य प्राप्त्राभावा
चण्डालादिस्पर्भनिमित्तकस्यावस्यकर्त्तव्यलादिति मेधातिथिः।
एवमातुरस्य महानिशायां त्रनवरतं च लौकिकमेव निषिडम्।
श्रविज्ञातलं गाधलेन निन्दितविषयलेन च।
जावालिः,—

तयोदश्यां हतीयायां दश्यम्यां च विशेषतः।
श्रूद्रविट्चित्रयाः स्नानं नाचरेयुः कयंचन॥
श्रूद्रादीनां ययाक्रमं रागप्राप्तस्य।
श्रिष्टाः,—दश्मी नवमी चैव हतीया च त्रयोदशी।
प्रतिपच विशेषेण स्नानमन्त्रं विवर्जयेत्॥
दादश्यां कृष्णपचे तु न स्नात्यं कयं चन।
दशें स्नानं न कुर्वीत मातापित्रोसु जीवतीः॥
न वर्ज्यं तन्न वर्ज्यं तनिमित्तान्तरसभवे।
न स्नायादुस्तवेऽतीते माङ्गल्यादिनिहत्त्य च॥
श्रृतुत्रज्य सुहृद्दस्रून् पूज्यिलेष्टरेवताः।

35

समु-

नित्य

र्व न

ा, तेन

## गदाधरपद्यती।

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रगस्तं स्वर्गसाधनम् । नरकं पोड़ने तस्य तस्माद्यक्षेन संभरेत् ॥ स जीवित पुमानेको वहुभियोऽनुजीव्यते । जीवन्तोऽपि सतास्वन्ये पुरुषाः स्वीदरस्थराः ॥

अर्थसाधनं धनार्जनं, दीनः समात्रितः न तु संपन्न, आत्रिती-ऽपि अध्यागतः, सम्बन्धी ग्रामान्तरादागतः, ज्ञातिः पित्रवसुः, वस्तुर्मात्वन्धः, जनः आत्मजनः, अनायः पित्रादिपोषकरितः, अन मानाद्यग्यन्तानां कष्टायामापदि गर्हितेनाप्युपायेन पोषणी-यत्वं, ज्ञात्यादीनां सन्भवे न गर्हितेन पोषणम्।

गुरून् स्त्यां श्वीजिही र्षत्र श्विताति थीन्।
सर्वतः प्रतिग्ह्शीयात्र तु त्य्येत्स्वयं ततः ॥ द्रतिमनुवचनात्,—

न तु त्रधीत् प्राणयात्रामानं कुर्यादिव ।

श्रीमन्तं ज्ञातिमासाय यो ज्ञातिरवसीदति।
सीदता यत्कतं पापं तेन पापेन लिप्यते ॥ द्रित
मार्केण्डियपुराणाच, ज्ञातिसमानलात् मात्रवन्धादीनामपि सम्भवे
पोष्यवर्गलमवगस्यते, श्रतएव गुर्वादीनामपि प्रकारान्तरेण
हत्तिसम्भवे न पोष्यवर्गलं।

गुरुषु लभ्यतीतेषु विना वा तैर्ग्ध हे वसन्।

ग्रालनी बित्तिसिद्धार्थं स्टक्कीयात् साधुतः सदा ॥ द्ति,
तै विना वा स्टहे वसितिति तेषां प्रकारान्तरेण वित्तिसिद्धाविति

#### आचारसार:।

२२७

भावः, वृत्तयो धनप्रतिग्रह्मविचारादयश्ववस्थन्ते, इति त्वतीयभाग-क्रत्यम् ।

# अय चतुर्यभागकत्यम्।

ब्रह्माखे,—

Ţ:,

₹:,

1-

M

श्रज्ञ यतुर्धभागे तु सुख्यं भवति मध्यमम्। तेन नित्यं सदा स्नानं कर्त्तव्यञ्च स्टहात्रितै:॥

दत्तः,—

नित्यं नैमित्तिनं कास्यं चिविधं स्नानमुचिते। तेषां मध्ये तु यिवत्यं तत्पुनिधयते विधा ॥ सन्तापकषेणं वाह्ये मन्तवत्तु जले स्मृतम्। सस्यास्नानसुभाभ्यां तु स्नानदेशाः प्रकीर्त्तिताः॥

शङ्घः,—

"मलापन वर्णं नाम स्नानमभ्यक्त पूर्वनं," इति नित्यस्नानमध्ये मलापन वर्णसानस्य गणनादस्य निरवना गलेन गण्डस्यनभैलात् तिहरु स्य ब्रह्मचारिधभीस्याभ्यक्ति निषेषस्यानितिदेशः। तथाच,—

तैलाभ्यक्तं च ताम्बूलं मांसं कांस्ये च भोजनम्।
ब्रह्मचारी यतिसैव विधवा परिवर्ज्ञयेत्॥ इति
वचनाहृहस्यस्याभ्यक्तो न निषिद्धः तैलाभ्यक्तस्य सर्वदा निषिद्धतेपष्टम्यादितियिविशेषनिषेधस्य वैयर्ष्यप्रसङ्गः।

गदाधरपद्यती।

विषापुराणे,-

चतुई श्यष्टमी चैव श्रमावास्या च पूर्णिमा।
पर्वाखेतानि राजेन्द्र रिवसंक्रान्तिरेव च॥
तैलस्त्रीमांसभोगी च पञ्चस्त्रेतेषु पर्व्वसु।
विष्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं न्य॥
श्रेषपर्व्वस्त्रेतेषु तस्मात् संयमितेनेरै:।
भाव्यं सच्चास्त्रवेरेन्यादान जप्यपरै: सदा॥

वसुनो ब्रह्माण्डपुराणे,—

श्चेषवातहरं तैलं पित्तम्नं घतसुचित ।

ग्रतस्तैलेन सातव्यं ब्राह्मणेन स गु'हापुनरिति विधिः सप्टः।

ग्रव तैलपदस्य तिलभवसेहे मुख्यता, सार्षपादी च कात्यायनीयस्य
तैलप्रत्ययानुग्रासनस्य महाभाष्यकता गौणप्रयोगेण प्रत्याख्यानात्सार्षपैरण्डसेहादी मुख्यतैल्लाभावान तैल्लिक्षे तिन्विधः।

तथाच प्रचेताः,—

तैलाभ्यक्रनिषेधे च तिलतैलं निषिध्यते। तस्मात्पक्षतैलं गन्धतैलं साष्ट्रेपं पुष्पवासितम्॥ वर्ज्याहेष्यपदुष्टं स्याद्रव्यान्तरयुतं तथा।

इत्यादि वाक्येषु सार्षपपदोपादानं, पक्षतेलाभ्यनुज्ञायां दृष्टान्तार्थम्। एवं वामनपुराणीये चित्राहस्तश्रवणर्चेषु तैलमिति निषेषेऽपि वीध्यं।

वद्यातातपः, - ग्रासप्तमं कुलं हन्ति तैलग्रहण्मष्टमी ॥

य

.,

वा

पूर्व

मि

चतुर्

प्रते प्र

<sup>(</sup>१) सदा पुनरिति विधिः स्पष्टः।

#### श्राचारसार:।

335

यम:,-

त्रासप्तमं कुलं हन्ति शिरोऽभ्यक्केचतुईशी॥

तथा,-

षष्ठीषु तैलं मलमष्टमीषु । दत्यादी दोषातिशयास्त्रे हमात्रनिषेध:। वामनपुराणे,-

> नन्दासु नाभ्यङ्गसुपाचरेच, श्रवापि सर्वसेह-निषेधः, नन्दाः, प्रतिपत्षष्ठेयकादम्यः। यत तैलोपभोगस्ततभचणस्यापि निषेधः। तथापि सार्षपादितैलक्कतपूपादै। न निषेध:।

पूर्वीत्तयुत्ते:,-

सप्तम्यां तैलसंस्प्रणीदिष्टा भार्था विनम्यतीत्यन तैलस्य भचण-मपि निषिडम्।

मोचात्रतिपदं षष्ठीं कुहं रिक्तां तिथिं तथा। तैलेनाभ्यञ्जयेदयसु चतुर्भिः परिचीयते॥ चतुर्भिरायु:प्रज्ञायशोवलै:, तेन चतुर्थीनवस्योरपि निषेध:। पित्या हे प्रग साने हाद खेनादा शीषु च। सुरास्नानसमं तैसं तस्मात्तैसं विवर्जयेत्॥ प्री प्रात:काले । कार्रे कार्रे के विकास के विकास करें

गार्डे.—

उपोषितस्य व्रतिनः कत्तवेगस्य नापितैः। तावच्छीस्तिष्ठति प्रीता यावत्तैनं न संस्र्प्रीत्॥

The service of the service of the service of

## गदाधरपद्रती ।

२३०

ब्रह्माण्डपुराणे,—

हत्तापकी त्तिमरणं धर्ममारोग्यमेव च। दारिद्रंग सर्वेकामाप्तिरभ्यक्ते भास्त्ररादिषु ॥ इति रविकुजगुरुश्वकवारेष्वपि निषेध:।

व

मु

दि

तर

नि

पुर

समाचारलु स्तीणामेव वारवर्जनविचारी न पुंसाम्। यत्तु चिन्तामणी,—

पश्चमी दशमी चैव पूर्णिमा च त्रयोदशी।
एकादशी दितीया च द्रयोरिप च पत्त्रयोः॥
श्रम्यङ्गसानपानाद्यैयीऽत तैलं निषेवते।
चतुर्णां तस्य दृद्धिः स्यादनापत्यवलायुषां॥

पूर्णिमायामिप धनादिकामस्य विधिवलानिषेधाभावः, निषेधतु निष्कामस्य, तत्र चित्रादिनचत्रयोगेऽपि विचित्रत्वादेव न दोषः, पर्वणि तु विशेषमांसभचवत्।

तयाच श्रिष्टाः पठिन्ति,—

दशस्यां तैलमस्यद्वा यः स्नायादिवचचणः।
चलारि तस्य नश्यन्ति आयुः प्रज्ञा यशोवलम् ॥
तदुपासनमात्रे नित्यव्रतसिद्ध्या कास्यव्रतानुष्ठानाभावे बीध्यं।
देवलः,—

शिरोऽभ्यङ्गावभेषेण तैलेनाङ्गं विलेपयेत्। निति सम्बन्धः, भिराः कार्याधं पृथगेव तैलमित्यधः, तिथिनचत्रयोसीलादिनिषेष्णं तद्दगितमात्र एव, निषेषस् निव्चत्यास्मा कालमात्रमणेचिते द्रितं स्मृतेः। संक्रान्ती तु तदवच्छित्राचीराचे, संक्रान्तिसमयस्याति-सूच्मलेन दुर्नेचलात्तदवच्छित्राचीरात्रस्यैव ग्रचणात्। ग्रतीताना-गते पुष्ये द्रत्यादि वचनानां तु दानविषयलमेव न तैनस्त्रीमांस-वर्जनविषयलम्।

पुर्खं नाम विचित्रविधिर्धमं इति निषेधस्य पुरख्वाभावात्।
सर्व्वदा च तिन्तैः स्नानं पूर्खं व्यासोऽत्रवीनुनिरिति वचनीविषेधाभावाच तिन्तिष्टेन सर्व्वदिने न दोषः।

यत्तु चिन्तामणी,—

तथा सप्तस्यमात्रास्यासंक्रान्तिग्रहणेषु च।
धनपुत्रकालताथी तिलिपष्टं न संस्प्रीत्॥ इति,
तथा सर्वदा सानितिधिपुण्यतावात्र्यवलाह्वनपुत्रकामस्य कास्यीनिषेध:।

यत्तु,—

धस्त

ष:,

C

ার্ড নি प्रतिपद्यनपत्यस्य दितीयायामपत्नीकः ।
दशस्यामधनं सर्व्यं हन्ति तत्र त्रयोदशी ॥
तदारोग्यस्नानविषये राजमात्तीर्ण्डे उपसंहारात्तत्यरमेव, सर्व्यदा
पुष्णतावचनादेव ।

थिष्टा: पठन्ति, <del>े</del> में कि कि कि कि कि कि कि

श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुर्यादामनकैर्दिनः।
तुष्यत्यामनकैर्व्विशारिकादम्यां विशेषतः॥
गङ्गास्नानाधिका धात्री प्रीक्ता माधववासरे।
विद्यानि नैव जायन्ते धानीस्नानन वै तृणाम्॥

## गदाधरपद्यती।

श्रन विशेष:,---

नवस्यां दर्भसप्तस्यां संक्रान्ती रविवासरे। चन्द्रस्र्योपरागे च स्नानमामलकैस्यजीत्॥ एतच स्रीकामनाभावेऽवगन्तव्यं,—

ददघ मलापकर्षणस्नानस्यावध्यकर्त्तव्यत्वात् तैलिनिषेधित्ते तिलिपिष्टेनामलकपिष्टेन बहिरुष्टुतोदकेन मलापकर्षणस्नानं कला माध्याक्रिकस्नानारमः कार्यः।

चतुर्थे च तथा भागे स्नानार्थं स्ट्माइरेत्। तिलपुष्यकुशादीनि स्नानञ्चाक्तिमे जले॥ तत्र स्नानदेशाः, मनुः,—

नदीषु देवखातेषु तड़ागेषु सर:सु च। स्नानं समाचरित्रत्यं गर्त्तप्रस्रवणेषु च॥ देवखातत्वं भुवनेष्वरे विन्दुच्चदादी,

तड़ागः सहस्रधन्वन्तरमितः, सहस्रेण तड़ागः स्थादिति-वचनात्।

सरांसि इन्द्रयुम्नासोदप्रभृतीनि, गर्ताञ्कन्दोगपरिण्रिष्टे, धनुःसहस्राखष्टीच गतिर्थासां न विद्यते। न ता नदीग्रब्दवहा गर्तास्ताः परिकीर्त्तिताः॥ इति, ग्रङ्कः,—

> सर:सु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च। स्नानमेव क्रिया यस्नात् स्नानं पुरायक्तं स्नृतम्॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

स्त

10

सः

तदु

त्राप

प्रात: मिल

त

#### त्राचारसार:।

१३३

स्नानमेव क्रियेति मध्याक्रस्नानस्य षोढ़ास्नाने क्रियापदवाच्यला-दिलार्थः।

मार्केण्डेयः,—

भूमिष्ठसुडृतात्पुखं ततः प्रस्वणोदकं। ततोऽपि सारसं पुखं ततः पुखं नदीजलम्॥ तीर्थं तोयं ततः पुखं महानद्यम्बु पावनम्। ततस्ततोऽपि गङ्गास्बु पुखं पुख्यस्ततोऽस्बुधिः॥ महानद्यनन्तरं, साधुपरिग्टहीतमिति,

शङ्घः,—

देने

ला

सर्वे प्रस्ववणाः, अत्र सुखायसानस्यैव निषेधो न त्वदृष्टार्थस्य । तदुर्त्तं,

भोगाय क्रियते यत्तु स्नानं याद्टच्छिकं नरै:।
तिनिषिडं दश्यस्यादी नित्यं नैमित्तिकं न तु॥
गापस्तस्व:,—

शिरोमज्जनमम् वर्जयेदस्तमिते च स्नानम्।

पातःस्नानप्रकरणे नित्यं नैमित्तिकमित्यादिनित्यस्नानं प्रकीर्त्तित
मित्यन्तं लिखितम्।

तदनन्तरं शङ्घः,—

चण्डालचितियूपादि स्पष्टा स्नातां रजखलाम्।
सानाईसु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि तत्।
पुष्यस्नानादिकं यत्तु दैवज्जविधिचोदितम्॥

₹ 0

## गदाधरपदती।

ति काग्यं ससुद्दिष्टं ना कामस्तिप्रयोजयेत्।
जप्तुकामः पवित्राख्यचिय्यन् देवतापितृन्॥
स्नानं समाचरेद्यसु क्रियाङ्गं तत्प्रकीर्त्तितं।
मलापकर्षणं नाम स्नानमभ्य ङपूर्वकं॥
सरित्सु देवखातेषु तङ्गिषु सरस् च।
स्नानमेव क्रिया यस्मात् स्नानात्पुख्यफलं स्मृतं॥ इति

तत्र,

'प्रातःसानं नित्यकतं, मध्यान्हसानं चोच्यते, क्रियासानं चात्रभागे चोच्यते, कर्माङ्गसानं तत्कर्माङ्गसानं कच्छायङ्गनिवणः सानादीत्युक्तम्। प्र

जह

वो

मनापकषेस्रानं मनचयहेतुलानादृष्टार्थं। नानितिकर्त्त्र्यता-पेच्या, पुष्यस्रानादिकाम्यस्रानमपि दृष्टार्थलादेव नेति कर्त्तव्यता-पेचं, यत्तु तीर्थादिषु काम्यस्रानं तददृष्टार्थलादितिकर्त्तव्यतावेचं सत् प्रातःस्रानवद्वाचिनकातिदेशाभावेऽपि चोदनालिङ्गातिदेशे-नैव मध्यान्द्रसानधर्मान् ग्रह्णाति।

तथा बाह्मे,—

कलायाद्दै दिनौर्मन्तरिभषेकं च मार्जनिमत्यादि समुद्रस्नानि लिङ्गदर्भनं, यत्तु, यहोपरागसंक्रान्यलभ्ययोगादी नैमित्तिकं स्नानं तदप्यदृष्टलादेव तीर्थस्नानवत्सधर्मकं।

<sup>(</sup>१) तत्र प्रातःसानं नित्यस्तं मध्यान्हसानं चोच्यते।

#### थाचारसार:।

२३५

तथाच,—

एवमादिकाम्ये ब्रह्मपुराणीयतर्पणविधिः सधमेकले लिङ्गं, यतु चण्डालादिस्पर्धननिमित्तं स्नानं तत्र नीतिकत्तेत्र्यता। तथाच.—

यजीर्णेऽभ्यदिते वान्ते श्मयुकर्मणि मैथुने।

रैदु:खप्ने दुर्जनस्पर्भे स्नानमानं विधीयते॥

यजीर्णेऽभ्यदितेऽश्रदोन्नारादिनाभित्र्यक्ते, एतचोत्तरकालस्नानप्राप्तार्थमजीसीवस्थायां स्नाननिषेधात् स्नानमात्रमदृष्टार्थेतिकर्त्तव्यतारहितं।

श्रापस्तब्बः,—

गम

यग्-

ता-

ता-

वेचं

ची-

ाने-

तवां

श्रसृश्यसर्भने वान्ते श्रश्रपाते त्तुरे भगे। स्नानं नैमित्तिकं कार्यं दैविपत्रविवर्जितं॥ इति, नित्यं नैमित्तिकं काम्यं तिविधं स्नानमिष्यते। तिर्पंणं तु भवेत्तव श्रङ्गलेन विनिश्चितं॥ इति, अन्त्रपुराणविह्तिस्य तर्पणस्याभावेनाद्वेष्टार्येतिकत्तेव्यतामात्रद्वत्तिं वोधयति।

तथाच योगी याच्चवल्काः, तुष्णीमेवावगाहेत यदा स्यादग्रचिः पुमान्। स्राचस्य प्रयतः पश्चात् स्नानं विधिवदाचरेत्॥

<sup>(</sup>१) डःसप्रे दुवेचसार्थे स्नानमालं विधीयते।

<sup>(</sup>२) यरीरगुडिकत्वात्।

दह मध्याद्रसानप्रकरणावाधाय स्नानं विधिवदाचरेदिति मध्याद्रस्नानानुवादः, तुण्णीमेवावगाहेतित्येताविद्यधीयते, अनुवादप्रयोजनश्वाग्रचर्मन्त्रायुचारणानिधकारात् स्पर्धनिनिमित्तसानस्य मध्याद्रस्नानेन सह तन्त्रानुष्ठानं नास्तीति ज्ञापकं, अतएव प्रातःस्नानस्यापि दृष्टादृष्टकरत्वेन प्ररीरग्रध्यर्थेत्वान्माघवैण्यासादिः
काम्यस्नानं न प्रातःस्नानेन सह तन्त्रेणानुष्ठेयं भवतीति केवलं
सन्ध्रातः पूर्व्वमेव पृथगनुष्ठेयं तिद्दस्तरस्तु वैण्यास्त्रम्त्रस्त्रोने धन्ताः
सारे दृष्ट्यः, तस्माचण्डालादिस्पर्धनिनिमित्तग्रध्यर्थस्नाने धन्ताः
पेचा, नात नद्यादिनियमः, उदृतेनानुदृतेन वा सर्व्वाङ्गजलयोगरूपस्नानपदार्थानुष्ठानरूपमात्रमेव, एवंमलापकर्षणे काम्यपुष्पांदिदृष्टार्थस्नाने च वोध्यम्।

तयाच शङ्घः,—

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाईं मलकर्षणम्। तीर्थाभावेऽपि कर्त्तव्यमुख्णोदकपरोदके॥ दति, एवं कर्माङक्षानस्यादृष्टार्थलेऽपि तत्र तर्पण्विध्यभाविक्रिन न स्नानितिकर्त्तव्यतानिर्देशः।

दि

ब्रह्माण्डे तु,---

स्ते जनानि संक्रान्ती ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। श्रस्थस्यसर्भने चैव न स्नायादुणवारिणा॥ श्रव व्याधिव्हरागङ्कया वृष्ट्यादिकालदोषेण जलाश्यगमनासाम्बं

<sup>(</sup>१) प्रधादि-

#### श्राचारसार:।

२३७

सर्वाङ्गसंयोगच्यमजलासकावे वा मन्त्रसानादयोऽनुकल्याः, प्रातः-स्नानं विधायान्ते च,

एष वो विह्निः क्षत्म्नः स्नानस्य परमो विधिः। गुणाय तस्याचरणे दोषास्तस्यानिषेवणे॥ इत्युपसंहृत्य,—

श्रसामर्थ्यात् ग्रीरस्य कालग्रत्याद्यपेच्या ।

मन्त्रस्नानादयः सप्त केचिदिच्छन्ति स्रयः ॥

इति स्नानानुकल्पविधेः प्रातःस्नानवन्नाध्याक्तिकस्नानिष्यऽविशेषात् प्रवृत्तेः ।

सन्धाप्रकरणे च, उभे सन्धे च स्नातव्यमित्युक्ता, कालदोषादसामध्यात् न प्रक्रोति यदा ह्यसौ। तदा ज्ञाला ऋषिभ्यसु मन्त्रे हेष्टन्तु मार्ज्जनं॥ इति सन्धासादगुखे स्नानफलेऽनुकल्पलेनोक्तं।

श्रपायले समुत्पने स्नानमेव समाचरेत्।
इति चण्डालादिसार्ये स्नानमेव, तत्र निष्कर्षः, कर्मासादुगुण्डं स्नानेन
मार्ज्जनादानुकल्पेन वा, श्रप्रायलिनिष्ठत्तिसु स्नानादेव, लालादिलेपाग्रदी स्नानेन सालादिना वा।

योगियाज्ञवल्कीये,—

둙.

न-

둙-

T:-

दे-

नं

ल-

IT-

ग-

दि-

व्यं

श्रमोऽवगाइनं स्नानं विहितं सार्बवर्णिकम् । मन्त्रवत् प्रोच्चणं वापि दिजातीनां विशिष्यते ॥ तर्पेणन्तु श्रचिः कुर्यादित्यत्र श्रचिमेन्त्रसानादिनाऽपीति सस्मी-धरः, काम्यनैमित्तिकस्नाने तु नानुकलप्रवृत्तिः, तताप्रायल-

## गदाधरपदती।

निमित्तान्युचन्ते, गौत'मः पतितचण्डालस्तिकोदक्यागवसृष्ट. स्पर्भने सचेलोदकोपस्पर्भनात् पूतो भवति।

श्रव उपसर्भनं स्नानं सचेल इति लिङ्गात्, श्रव तु स्पृष्टिपरं श्रवस्पृष्टिपरिमत्येके, श्रन्ये लेकपदीपात्तलादिविशेषात् सर्लव सम्बन्ध इत्याहः, श्रव वर्त्तमानचण्डालस्पृष्टस्य स्पर्भने स्नानं। श्रतीतचण्डालादिस्पर्भस्याक्षतस्नानस्य स्पर्भने तु—

शातातपः,—

अग्रुचिं संस्प्रयेद्यसु एक एव स दु श्वित । तं स्पृष्टान्यो न दु श्वीत सर्व्वद्रव्येष्वयं विधि:॥ देवलः,—

उपस्थ्याग्रिचस्पृष्टं हतीयं वापि मानवः।
तथैव इस्तौ पादौ च प्रचाल्याचम्य ग्रध्यति॥
चण्डालः प्रथमस्तत्स्पर्भी दितीयः, तत्स्पृष्टस्पर्भी हतीयः, श्रतःश्रतीतचण्डालस्पर्भस्य दितीयस्पर्भे यदाचमनं तदाकामतः,
कामतस्त तनापि स्नानमेव,

तत्सृष्टिनं स्थ्रोद्यसु स्नानं तस्य विधीयते। जड्डमाचमनं प्रोत्तं द्रव्याणां प्रोच्चणं तथा॥ द्रति, स्मृत्यन्तरादित्याहुः, शवसृष्टस्पर्भे लकामतोऽपि स्नानं, दोषगुरुवा

पः

<sup>(</sup>१) न त पूर्वेषा सत्तरेषां त वारिणा।

<sup>(</sup>२) दुष्यति।

<sup>(</sup>३) द्रधेत।

### श्रीचारसार:।

२३८

दित्यवधेयं, गुरुलं च वच्यमाणच्यवनस्मृती पृथक् निर्देशात्, ग्रवस्पृष्टशब्दस्य तत्रातीतग्रवस्पर्धनद्रव्यपरत्वात्।

वीधायनः, चण्डालेन सहाध्वगमने सचेलेस्नानम्। तेन सहैककार्व्यणाध्वगमनं,

T

7

T

यसु कायां खपाकस्य ब्राह्मणोऽप्यधितिष्ठति । सचेलो जलमाष्ट्रत्य घृतं प्राप्य विश्वध्यति । श्रापस्तस्वः,

एकशाखां समारूढ़श्चण्डालादिभेविद्यदि। ब्राह्मणस्तत्र निवसन् स्नानेन ग्रुचितामियात्॥ एकशाखाग्रहणमेकावयवाद्युपलचणं, श्रनेकोडार्ये दारुशिले भूमिसमे इति वचनादनेकपुरुषवाह्यावयविषरं,

चण्डालं पिततं चैव दूरतः परिवर्जयेत्।
गोवालव्यजनादवीक् सचेलो जलमाविश्वेदत्यन्तसात्रिध्ये स्नानम्।
तेन, युगं च दियुगं चैव चियुगं च चतुर्युगम्।

चण्डालपितितोदक्यास्तिकानामधः क्रमादिति युगादिदेशपिर-हारोक्ताविप तन्मध्यगमनं न स्नानिनिमत्तं। षड्गीत्यङ्गुलयुगं। पराग्ररः,—

चैत्यव्रचितिर्यूपश्चालः सोमविक्रयी।
एतालु ब्राह्मणः स्पृष्टा सचेलो जलमाविग्रेत्॥
चितियूपयोः कर्मसमाप्ती स्पर्धनं स्नाननिमित्तं। वार्त्तिने तु,
कर्ममध्ये-वैष्ठस्पर्धभित्रस्पर्धे स्नानमित्युक्तम्। चवनः, स्नानं प्रेतधूमदेवद्रव्योपजीविनं।

## गदाधरपद्यती।

ग्रामयाजिनं चितिकाष्ठं, मद्यं मद्यभाग्डम्। सस्तेहमनुष्यास्थिशवस्त्रष्टं महापातिकनं भवं स्पृष्टा सचेलमभोह्य-गाम्च उत्तीर्याग्निमुपस्थित्।

गायत्रप्रध्यतं जपेत्, ष्टतं प्राध्य पुनःस्नाला दिराचमेत्। द्दं नामकतेऽभ्यस्तेऽग्नुप्रपद्यश्चेनादिनमधिनम्। देवद्रव्योपजीवी, देवतायै दत्तस्य हिरण्यादेरपहारेण जीवति यः। तथा,—

प्र्

श्रत

रिति

देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्थी वलारत्यम्। असी देवलको नाम इव्यक्तव्येषु गर्हित:॥ स्पृष्टा देवलकं चैव सवासा जलमाविशित्।

कालिकापुराणे,—

सृष्टा रुद्रस्य निर्मात्यं सवासा त्राष्ट्रतः श्रुचिः, दृदं वैधनिर्मात्य-यहणव्यतिरिक्तपरम्।

स्मृति:,—

यैवान् पाग्रपतान् स्पृष्टा वैड्रालवतनास्तिकान् । विक्रमास्थान् दिजान् यूद्रान् सचेलो जलमाविशेत् ॥ यैवपाग्रपतपदं वामश्रवपाग्रपतपरं । योगी याज्ञवल्काः,-पाग्रपतस्य प्रामाख्योतेः ।

कौर्मा,—

अन्यानि चैव शास्त्राणि लोके संमोहनानि च। वेदवादविरुद्वानि मयैव कथितानि च॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## श्राचारसार: 1

\$83

"वामं पाग्रपतं ग्रैवं दिल्णे चैव भैरवं" इतिप्रमाणस्य पृथक् निर्देशात्। मनुः,—

डव-

T: 1

त्य-

अनुगम्येक्या प्रेतं ज्ञातिसज्जातिसेव वा। स्रात्वा सचेलं स्षष्ट्राग्निं घृतं प्रास्य विश्वध्यति॥ गुडात्यनुहत्ती, विषाु:, सर्व्वस्यैव हि प्रेतस्य वान्यवै: सहाश्रुपातं कला साने, अक्ततेऽस्थिसंचयने सवेलसानेन। मार्कण्डेयपुराणे,—

त्रभोज्यस्तिकाषण्डमार्जाराखुखकुटाः। पतिता विदचण्डालस्तहारायधभीवित्॥ संस्पृश्य ग्रुडाति स्नानादुदक्यायामग्र्करी॥ श्रव मार्जारपदं स्थिरस्थित मार्ज्जारपरम्। मार्ज्जारचंक्रमे श्रचि-रिति स्मृत्यन्तराचंक्रमणे मार्ज्जारस्पर्ये न स्नानम्। त्राखुपदं क्षुकुटपदसमभिव्याहाराद्वाम्याखुपरम्। एवं मार्जारमूषिकाशनशय ब्लुविपुषो नित्यं मेध्या इति। मार्जारमूषिकसर्गे कर्म कुर्व्वत्रपः स्ट्रित्। विश्वध्यत्युपवासेन पुनः क्रकृण चैव हि॥ भारखकुडवराइसर्जे स्नानं, स्मृत्यन्तरात् खरोष्ट्रसर्जे सानं। <sup>य्</sup>व विशेषमाह ग्रातातप:—

<sup>(</sup>१) शयाम्ब्।

गदाधरपडती ।

रजमधर्मकार्य व्याधजालीपजीवकी ।
चेलिनिर्णेजनयेव नटः ग्रेलूषकस्तया ॥
मुखे भगस्तया वेष्या विनता सर्ववर्णमा ।
चन्नी ध्वजी वहगानी ग्राम्यकुकुटग्रुकरी ॥
ग्रिमर्यदङ्गं संस्पृष्टं ग्रिरोवजी हिजातिषु ।
तोयेन चालनं कला ग्राचान्तः ग्रिचतामियात्।

शिरोवर्जिमिति शिरःपदं करव्यतिरिक्तमानाभ्यूईभागपरिम्लुक भेव, अत खकुकुटवराहाणामत्यन्तामिध्यत्वादकामतोऽधमाङ्ग्याँ आचमनं, कामतस्तु सानमेव।

विशापुराणे, उदक्यास्तिकाणान्यावसायिसतहारसर्भे साता द्वादणवारसद्वहणं मैथुने वमने चेत्युत्तं।

व्यासः,-

भासवानरमार्जारखरोष्ट्राणां ग्रुनां तथा। ग्रुकराणाममध्यं च सृष्टा स्नायात् सचेलकं ॥

सप्रदारीतः,—

खिंविष्ठां काकविष्ठां च कंकरप्रभ्नरस्य च।
अधोच्छिष्टलु संस्थ्रस्य सचेली जलमाविश्वेत् ॥
नरविष्ठा परकीया च, अधोच्छिष्टः, मूत्रपुरीषश्चक्रीक्षर्गणाश्चः
गंखः,—

रष्याक ईमतोयेन पावनाट् येन वाष्यय। नाभेक ईं नर: सृष्ट: सदाः स्नानेन श्रह्मति॥ बरह्मे,

उच्चिष्टेनाय विप्रेण विप्रः सृष्टेसु ताहमः। उभी सानं प्रजुक्तः सद्य एव समाहिती ॥

तथा,-

त्यस

स्यग्रं

न ता

श्र

पलाण्डुलश्चनस्पर्शे स्नात्वा नतं समाचरेत्।

सनुः,—वान्तो विरत्नः स्नात्वा तु प्टतप्रायनमाचरेत्

श्वाचामेदेव भुक्कानं स्नानं मैथुनिनं स्मृतम् ॥

भुक्कानं वान्त दत्यर्थः, तेन सद्यो वान्ते श्वाचमनमातं, मैथुनं ऋती।

बाह्ये,—

मानुषास्थि तु संस्पृष्य दग्धं सस्नेहमेव वा।
स्नायाद्गां संस्पृशेत् स्र्य्यं पश्ये दिश्युमनुस्मेरेत् ॥
मानुषास्थिय हण्मभन्त्यपञ्चनखास्थिपरम्।
श्रुत्यन्तरसम्बादात्, देवनः,—

मानुषास्थिवसां विष्ठामार्त्तवं मृत्ररेतसी।

मज्जानं शोणितं वाणि परस्य यदि संसृशित्॥

स्नालापमृज्य लेपादीनाचम्य स श्रविभवत्।

तान्येव स्नानि संस्पृश्य पूतः स्यात्यरिमार्ज्जनात्॥ चासनात्।

विषाः,—

नाभेरधस्ताखवाइषु नायकैर्मर्लैः सुराभिर्मयै-वीपहतो सत्तोयेन तदङ्गं प्रचाच्य तदेनसः' ग्रुद्धिर्भवति॥

<sup>(</sup>१) तदेतः गुजोभवति ।

#### गदाधरपदती

अत्यन्तीपहतस तदङ्गं मृत्तीयैः प्रचाल्य स्नानेन।
च चुष्पुपहते उपोष्य स्नात्वा पच्चगव्येन ग्रुहो भवति।
दग्रनोपहतस्, प्रवाहुईस्तः, अत्यन्तीपहतः।
नाभ्यूईकायः सृष्टः,

श्रद्धिराः,—

द्रियेषु प्रविष्टं स्यादमिध्यं यदि किंचित्।
मुखेऽपि संस्मृश्य गतं तत्र स्नानं विशोधनम्॥
विशोधनं दन्द्रियमुखप्रचालनं स्नानं च कार्यः।
हारीतः, —स्नातः शुद्धो भवति श्रजीर्णवान्तश्मश्रुकर्मायोनिपश्चितामेथुनगमने च।

शूर

दिवं

अविन

दिखा

त्रनुग

इल्यं

3

सुन्तुः, — शनुदक्तम् त्रपुरीषकरणे, नखकेशक्षिरप्राशने सद्यः स्नानं घतकुशिहरण्योदकप्राशनम् । लघ्वापस्तम्बः, —

यहिष्ठितं काकवलाकिकाभ्याममेध्यलिप्तञ्च भवेच्छरीरम्।
श्रोत्रे मुखेन प्रविश्चन्तु सम्यक् स्नानेन लेपोपहतस्य ग्रुडिः॥
काकवलाकिकाभ्यां यस्योपरि विष्ठा कता तत् श्रीरममेध्यलिप्तं स्नानेन शुद्राति।

योतस्खपवेशे गुरुपायश्चित्तं, त्रत्न पादेतराङ्गेन श्मशानसर्गे-सम्बसरपर्थन्तं नित्यकसीकारिसर्भे सानं स्मृत्यन्तरात्, क्वणा-जिनदानग्राहिसर्भे सानं,

त्रस्थियोऽसौ दिजो राजन् चितियूपसमी हि सः। इति यूपसास्येन निन्दनात्, यामयाजकस्य सार्थे स्नानं सृत्य-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## श्राचारसारः।

384

न्तरात्, चिताधूमस्पर्ये च, पुत्रजन्मस्नाननिमित्तं वन्धुमृरण्ञ्च, ग्रहणमुत्त्योरिव स्नाननिमित्तत्वं,

यत्तु चण्डालादिस्पर्शे पुनर्भन्तं जपेत्, महाव्याहृतिभिः सप्ता-च्याहृतीर्जुह्यादिति तत्लामतोऽभ्यासे,

स्रृत्यन्तरेऽस्थिचयनात् पूर्व्वमावान्धवरोदने स्नालोपोष्य श्रुष्ठिः,

पराग्रर:--

श्रस्तङ्गते यदा स्र्ये चण्डालपतितं स्त्रियं। स्तिकां स्प्रशतस्वि कथं श्रुडिर्भविष्यति॥ स्नानमाचमनं प्रोक्तं दिवोडृतजलेन च। दिवोडृताभावे तु,—

जातवेदाः सुवर्णेच सोममार्गस्तयेव च।
बाह्मणानुमतेनैव स्षष्टा लाचम्य श्रुडाति॥
अग्निसर्णेकाशानां एकं स्षष्टा बाह्मणानुज्ञया जलमुडृत्य स्नायादिल्लर्थः।

अतं हेतुमाह, "श्राचान्तमनुगर्तञ्च निश्चि स्नानं न विद्यते"। अनुगर्ते भूमिष्ठजले स्नानं, श्राचान्तमाचमनञ्च निश्चि न विद्यत-रुखर्थः।

त्रवापवादः,—

अधीवायुसमुलार्गे प्रहासेऽन्त्रतभाषणे । मर्ज्जारम् विकसार्थे याक्तष्टे कोधसमावे ॥ निमित्तेष्वेषु सर्वेषु कमी कुर्ववपः स्पृशेत्।

# गदाधरपदती।

२४६

शिष्टाः,

विष्णु विष्णु सेवार्यमागतान्। चण्डालपुक्षशान् वापि स्षष्टा न स्नानमाचरेत्॥

द्रद्योत्सवादी वहुजनसङ्गुले,—

तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविश्ववे। नगरे ग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टं न दुष्यति॥ सृष्टमसृष्टमिति सृष्टासृष्टं,

श्राचारपत्तवे,—

कुण्डे मच्चे शिलापृष्ठे नीकायां गजहच्योः। संग्रामे संक्रमे चैव स्पर्भदोषो न विद्यते।

स्मृति:,—

वाक्प्रयस्तं चिरातीतमनेकान्तरितं लघु । शुडमित्यर्थः, चिरातीतं उच्छिष्टभाग्डखपरादिकं चुद्रं मार्गी दिस्थं न सर्थने स्नाननिमित्तम् ।

श्रनेकपरम्परया चण्डालादिस्पर्भनं न स्नाननिमित्तं, एकाल रिते स्नानमित्युक्तमेव, लघ्ठ उच्छिष्टात्रवाष्पतत्स्पृष्टमारुतास्पृश्ची गिनधूमादिकं नाग्रदम्।

तथा, —

मचिकासन्तिर्धारा, सन्तिः सन्तन्यमानं हणादि धारा जनवीरप्टतादेः पात्रादधः पति तनि तनि सम्प्रमास्य प्टाऽपि पात्रं वर्ष वा न दूषयति। तथा,-

पादुकी वापि ग्टल्लीयादस्प्रश्यस्पर्भवारणे। तथा,—

सप्तरात्रोधितां विष्ठां विश्वः प्राह स्तिकां।

दव्याप्रत्यभिज्ञायमाने गन्धाद्यभावे च वोध्यम्॥
तथा,—

रथ्याक हमतीयानि नावः पत्यास्तृणानि च।
मारुतेनैव श्रुद्धान्ति पक्केष्टकचितानि च॥
तथा,—

पादी श्रची ब्राह्मणानां इति, पदा स्षष्टच कामत इत्युक्का शुह्रेरपवाद:, इत्यादि वाक्यानां श्राचारीपष्टभान्महाजनपरि-यहाच प्रामाण्यं, इति नैमित्तिकस्नानादि।

श्रय जलग्रुडि:,

विष्णु:,-

भूमिष्ठमुदकं ग्रुडं वितृश्णा यत गौर्भवित्। त्रव्याप्तं चेदमिध्येन तब्ददाकायसंस्थितम्॥

याज्ञवल्काः,—

श्रुचि गोत्तिकत्तीयं प्रकृतिस्थं महीगतं।

प्रकृतिस्थं रूपरसान्तरमनापत्रं, महीगतं श्रुडभूमिगतम्। श्राका
श्रुमपि गोत्तिस्त्रमञ्जेत् श्रुडमाचमनाईम्।

दिवा स्थांग्रिभिसामं रात्री नचनमार्तेः। सम्बयोरप्युभाभ्याच पवित्रं सर्व्वदा जसम्॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ार्गी-

ान्त-

ा ह्या<sup>-</sup>

वारा

ना

गदाधरपहती।

२४८

द्गति यमवचनमनुपहतविषयम्। देवलः,—

उबृता अपि ग्रध्यन्ति ग्रुडैः पानैः ससुबृताः।
एकरात्नोषिता आपस्याज्याः ग्रुडा अपि स्वयम्॥
पर्युषिते हारीतः,—

सुराधाने तु यो भुंते अपः पर्युषिताः पिवेत्। श्रह्मपृष्पाविपक्षेन त्राहं चौरेण वर्त्तयेत्॥ विष्णादिपादोदकं पर्युषितं अपि ग्राह्यं प्रसादत्वात्। पादोदकच निर्मात्यं नैवेद्यच विशेषतः॥ प्रसाद द्रस्मुक्तत्वात्,—

तस्य एकरात्रेत्यादि वाक्येन नाप्यश्रिः। किन्तु,—

श्रचीणासैव गोपानादापः श्रचिकराः स्मृताः ।
इति सामान्यतो यत्श्रिष्ठिकरत्वं तत्रैव पर्युषितपर्युदासी न कार्यान्तरे, नापि यज्ञपात्रपोचणार्यजलवत् संस्कारिवश्रिषाधानश्रिष्ठहेतुत्वेऽिष, एवं न नक्तोदकपुष्पाद्यैर्चनस्नानिमस्यत इत्यनेनािष देवार्चनस्नानयोरेव पर्युषितजलनिषेधो न स्नाने। विष्

नारद

स्वन

एतेन पर्युषितजलपानिऽपि दोषाभावी दश्चित इति प्राचीनाः,
नव्यासु विन्धुपादोदकं मूर्ष्ट्रि कल्यमुत्याय धारयेदिति वचनात्
पादोदकस्य कल्ये ग्रहणविधानात् पर्युषितस्यैव कल्ये सम्भवादेकः
रात्रोषिता इति निषेधस्याप्रवृत्ताः, यत्तु नक्तेत्यादिना देवपूजादेवस्नानयोरेव पर्युषितजलनिषेधो न स्रस्य स्नानादाविति, तम्न,

# श्राचारसार:।

385

देवसार्वनपरेनेव साननिषेधस्य स्व सानपरतीचित्यादिति, तत्र सम्यगिति प्रतीसः, एतदाक्यस्य केवलदेवविषयत्वात्, यदि म्नानस्य विवचा स्यात्तर्हि उदकस्नानयोः पौर्वापर्य्यविपर्यासो न संगच्छेत, आद्यपदोपादानसप्यसंगतं स्थात्, देवविषयत्वे तु श्रावपदेन चन्दनादे: परिग्रहः। माघसानिऽपि राविजलस्य वाच-निकलाच। अस्महेशे वहुद्वार्ष्डित्यपर्युवितजलीन स्नानपान-व्यवहारदर्भनाचेति।

वर्ज्यं पर्युषितं पुष्यं वर्ज्यं पर्युषितं जलम्। न वर्ज्यं जाक्नवीतोयं न वर्ज्यं तुलसीदलम्॥ इति ब्रह्मार्डपुराणोक्ते:, गङ्गाजले न पर्ध्युषितत्वस्य दोषः। विणुपादोदकेऽपि न, विणुपादोदकं मूद्गीति वाच्यात्। माघसाने तु,

नारदीयपुराणे,—

सरितामप्यभावे तु नवकुम्भस्थितं जलम्। वायुना ताड़ितं रात्री गङ्गास्नानसमं विदुः॥ इति पर्याषितत्वाभावः।

मृत्यन्तरे,—

काले मेघोदकं ग्राह्मं वर्ज्यं तिदिनमेव च। अकाले दशरात्रं स्यात्ततः शुद्धिविधीयते ॥ अजा गावो महिष्यस ब्राह्मणी च प्रस्तिका। दयरावेण ग्रुडान्त भूमिष्ठं च नवोदकम्॥

सानपरत्यौचित्यादिति। ₹ ?

गदाधरपहतौ ।

२५0

ब्राह्म,—

नवखातजलं दशराचेण शुद्राति,

चिद्गिराः,—

चाण्डालपिरग्रहीतं च योऽचानादुदकं पिवेत्। तस्य ग्रितं विजानीयात् प्राजायत्येन नित्यमः॥ एतदन्त्यजस्वामिकतदुपभोगसंस्पृष्टास्वृश्विवयम्।

श्रापस्तम्बः,—

यन्खजैः खानिताः क्षा स्तड़ागा वाप्य एव वा।

एषु साला च पीला च प्राजापत्यं समाचरेत्॥

स्नेच्छादीनां जलं पीला पुष्करिखां इन्देऽपि वा।

जानुदन्नं श्रुचि ज्ञेयसधस्तादश्चि स्मृतस्।

जानुद्रप्ताद्धस्तात् कोच्छजलाश्रयोऽश्रद्धः । एतद्यापदि, श्रन्य-जक्ततेऽपि तड़ागादी संपर्काभावे तदुत्मृष्टे वा श्रापदि वजना-स्त्रासम्भवे वचनादिदोषः ।

तयाच शातातपः,—

अन्खेरिप क्षते कृषे सेती वाष्यादिके तथा।

तत्र स्नाला च पीला च प्रायिक्तं न विद्यते॥
स्मृत्यन्तरे,—

वापीकूपतड़ागेषु टूषितेषु सरस् च। उद्युत्य वै कुभग्रतं पच्चगव्येन ग्रध्यति ॥

- (१) संख्टा
- (२) जलानरासमावे न वचनादि दोषः।

#### याचारसार: ।

248

भापस्तस्वः,

उपानच्छ्लेषविगमूत्रे ऽस्थिरते सदामेवच । एभिथ दूषिते चैव कुक्षानां ग्रतमुद्धरेत् ॥ इदमत्योपचतिविषयम् ।

यराश्ररः,--

प्रन्य-

नला-

क्षेषु पिततं दृष्टा खश्गालञ्च मर्कटम्।

श्रीख्यच्यादिपतनात् पीत्वामध्या ह्यपो दिजः॥

नारं तु कुण्पं काकं विड्वराहं खरोष्ट्रयोः।

गावयं सीप्रतीकञ्च वागुदं त्वासुखं तथा॥

वैयाघ्रमाचें सेंहं वा क्षेषु यदि मज्जते।

तड़ागस्यैव दृष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि॥

विप्रः श्रध्येत्वराचेण चित्रयसु दिनद्वयात्।

एकाहेनापि वैश्यसु श्रूरो नक्तेन श्रध्यति॥

श्रत्यन्तोपघातविषये तु विष्णु:,—

मृतपञ्चनखाः जूपादत्यन्तोपहतोदकम्। पौला तिरात्रमुपवसेत्। पुनर्विषाः,—

स्तपञ्चनखाल्प्पादत्यन्तीपहतात्तया।
अप: समुद्ररेक्षर्वा: श्रेषं वस्तेण शोषयेत्॥
विज्ञप्रज्वालनं क्षत्वा क्ष्पे पक्षेष्ठकाचिते।
पञ्चगव्यं समेत्यश्वानवतीयं समुद्ररेत्॥

<sup>(</sup>१) व।

<sup>(</sup>२) त्याख्दं।

२५२

### गदाधरपदती।

जलाश्येषु सर्वेषु स्थावरेषु सरस्तु व ।
क्यवलिया श्रिकिं हस्तु च न दूषणम् ॥
अतएव न दुष्यतीत्यनुवृत्ती नापो सूचपुरीषाभ्यासिति याज्ञवल्क्यीयं
सहाजलाश्यपरम् ।
पराशरः,—

नदो वेगेन शुध्येत यत्र लेपो न विद्यते। देवलः,—

कश्मलाश्चियुक्तानि तीर्थतः परिवर्ज्ञयेत्॥ कश्मलं भवादि, तथाच जलावतरणं भवाद्यश्चियोगादश्रहं चेत्तर्हि जलावतरणान्तराज्ञलं ग्राह्यमित्यर्थः।

कम्मलानि देवलेन परिभाषितानि ।

मानुषास्थिपिराविष्ठारेतोसूत्रात्तेवानि च ।
कुणपः पूर्यमित्येतत्कम्मलं ससुदाहृतम् ॥

यम:,---

प्रपामरखे घटकं च जूपे द्रोखां जलं कोषगतास्तथापः। ऋतेऽपि श्द्रात्तदपेयमाहुरापद्गतो भूमिगताः पिवेत्तु॥ प्रपां पानीयशालास्त्रजलम्।

घटकोऽत्र कूपादी सर्वसाधारणजलो दरणपात्रं कलग्रादि तज्जलं, द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी निपानसित्यर्थः तज्जलं, कोषश्चमंपुटः। श्दाहतेऽपि दिजलासिकसपि प्रपादिजलसित्यर्थः। श्रापद्गतः इति सर्वदेश्यानां शिष्टानासपि विपत्ती तत्यानससाचारः।

<sup>(</sup>१) चरेष्च।

### श्राचारसार:।

२५३

गातातपः,—

ग्रीयं

श्रह

नलं.

इत-

मद्यभाण्डोदकपाने क्टरिनं घतप्राण्यन— महोरात्रं च।

शुनोच्छिष्टस्थिता श्रापो यदि कश्चित्पिवेद्दिजः। शंखपुष्पाविपक्षेन त्राष्टं चीरेण वर्त्तयेत्॥ स्वाच्छिष्टजलपानिऽप्येवं हारीतः, पराश्वरेण 'भाण्डिस्थिताभोज्या-वास्वुपाने ब्रह्मक्चींपवास उक्तः, तद्वचनं वच्चते, तथाचास्मदीयश्रदिसारसंग्रहकारिकाः।

निजेन रूपेण रसेन युक्तं गोटि तियोग्यं श्रिच श्रुडभूस्यम् ।

व्योमस्थितं श्रुडमथैव दैवं गोतिर्पकं चाचमनीयमम्ब ।

श्रुप्युद्धतं वारि विश्रुडसुक्तं श्रुडेन पातेण समुद्धते चेत् ॥

विश्रुडमप्यम्ब यदेकरातोषितं भवेचेन्न हि तिर्द्धश्रुडम् ।

गोपानसंचोणसमान्धसोऽन्यदप्येकरात्रोषितमम्ब पेयम् ॥

स्नानाय योग्यं तु परं तु देवाभिषेकपूजादिषु निति ब्रुडाः ।

गंगाजले पर्युषितश्रु श्रुडि विश्वादिपादोदक एवमाडुः ॥

श्रमस्भवे पर्युषितच्च माघे स्नानेऽम्ब वाताहतमाददीत ।

त्राहोत्तरं प्राव्वषि मेघतोयं श्रुडं दशाहोत्तरतोऽन्यकालम् ॥

दशस्त्रहःस्वेव गतेषु नीरं श्रुडं भवेन्नूतनखातजातम् ।

जान्वादिदन्नाम्भिस पुष्करिष्यादी सेतुकूपच्चदवापिकादी ॥

श्रन्थः कतेऽप्यापदि वान्यनीराभावन दोषस्तदसङ्ग एव ।

सर्वेषु कूपादिजलाश्रयेषु दोषेऽल्यविष्ठादिकयोगरूपे॥

<sup>(</sup>१) भार्खस्यता-

# गदाधरपदती।

२५४

शताम्बुक्तभोडृतिपूर्व्वकच गव्यप्रणिचेपणतो विश्विः।
कूपे यदा पच्चनखस्य सृत्युः प्रभूतमद्यास्त्रविड़ादियोगः॥
उद्गृत्य सर्व्वं जनसंश्विन प्रोच्क्य चिपेत्तन च पच्चगव्यम्।
पक्षष्टकासंघिति विश्वेषः कूपेऽनलज्वालनमेव भूयः॥
चराचरेष्वम्बुषु श्विदिवं महत्सु दोषो न जलाश्येषु।
श्विधित्त नद्यः खलु वेगवत्यो वेगेऽपि दुष्यन्ति मलोपलिप्ताः॥
जलावतारे यदि विट्शवादेः पातोऽन्यतीर्थाज्ञलमाददीत।
जलाश्यास्यासगसत्वपातान्त्रिपानतः क्षेपुटाख्यपायाः॥
दत्तं दिजेनापि जलं न पेयं मरी विपत्ती चितिगन्तु पेयम्।

द्ति जलग्रुडि:।

प्रातिशिवतिविधना साध्याक्तिकसानं कुर्यात्, श्रयवा श्रवमधेणेन कुर्यात्, तद्यया, श्रवमधेणस्तस्य, श्रवमधेण ऋषिः, श्रनुष्ट्रप्रुन्दः, भावद्यतं दैवतं, स्नाने विनियोगः, ऋतं चेत्यादि स्वित्यन्तं वारत्यमुक्ता तीर्यावाइनम्। क्रितिमे जले गंगादि-शब्देनावाइनम्, पुनरघमधेणं त्रिवारसुचार्ये जलावर्त्तन्द्वं जलाभिमन्त्रणम्, पुनस्त्रिवारसुचार्ये जलचलुकपानं दिराचमनं, पुनस्त्रिवारपाठेन मार्जनम्, जले सज्जनं निवारमघमधेणज्ञपः, उडुतस्नान श्रन्तजेपकाले जलकुस्थेनाभिषेचनं यावत्पाठः, ततीर्राः घमषेणं तिः पठित्वा मज्जनम्। विश्वास्मरणं, उडुतस्नानसन्तः,—

मस्ती सत्यां कात्यायनीयविध्यादिना स्नायात्। मध्याक्ने तत्सुविस्तरमित्युक्तत्वात्, कात्यायनीय-याच्चवल्तीय

#### श्राचारसार:।

२५५

ग्राङ्कीय-वीधायनीय-वाशिष्ठानां पञ्चानां विधयोऽस्मत्कते स्नान-सारे द्रष्टव्यः, प्रातःस्नानोक्तानि स्नानाङ्गानि तद्देगुख्ये विष्णुस्मरणं प्रायित्ततं, पूर्वीकरीत्याचमनवस्त्रपरिधानतिलकमालाकुशादि-यहणं,

'स्नातयवर्णे हृदयं नित्यं कुर्य्यादृ िद्यांपते।
प्रियङ्ग् चन्दनाभ्याच बिल्वेन तगरेण च॥
इति भविष्यपुराणवचनात् नात्रमूर्त्तिकायहणमिति केचित्।
कर्काचार्यासु समाचाराहङ्गामृर्त्तिकायहणम्

दल्याद्यः, ततः सन्या प्रातःसन्यावत्, तदनन्तरोपस्थाने विशेषः, उद्ययं उदुत्यं चित्रं तच्चः हंसः श्रचिषदित्येतैरुपस्थानं काला गायत्रा ऋषादिस्मरणं, मन्तं प्रदिचणीकत्य अङ्गन्यासः, गायतुर्रपासनपूर्व्वसुपस्थानं, ध्येयः सदेति ध्यानम्। यथोक्तार्थज्ञाने नियमे तिर्थ्यक्पाणिना गायनीजयः यतमष्टोत्तरं अष्टादश् वा कार्थः। ततो गायनुर्रपत्थानपूर्वकं पूर्ववत् गायनीविसर्ज्ञनं। ततः पुनक्त्यानं वा, योगी याज्ञवल्कारः,—

विश्वाङ्गित्वनुवाक्येन स्तीन पुरुषस्य च।

शिवसङ्कल्पेन तथा मण्डलबाह्मण्न च॥

दिवाकी त्तीं स सीरैस मन्त्रैरन्येस मिततः।

जपयज्ञो हि कर्त्तवः सर्व्ववेदप्रणीतकः॥

पवित्रे व्विषेसान्ये गृद्योपनिषदा तदा।

अध्यात्मविद्या विविधा जप्तव्या जपसिद्वये॥

(२) नि ।

3

1

यवा

षि:,

ादि

दि-

रूपं

मनं,

तपः,

तेरऽ-

<sup>(</sup>१) स्नातस्वर्णनं हृद्यं नित्यं कुर्यादिगांपते।

श्रथ ब्रह्मयज्ञं स एवा ह,-

प्रदित्तणं समारु नमस्त्रत्योपिवश्य च।
दर्भेषु दर्भपाणिः स्यात् प्राझुखन्तु कतान्ज्ञत्तिः॥
स्वाध्यायन्तु ययाग्रिति ब्रह्मयज्ञार्थमान्तर्त्।
यानेगादानखायाच परमं तप्यते तपः॥
यः स्वन्यपि दिजोऽधीते स्वाध्यायं ग्रितितोऽन्वहं।
यादावारस्य वेदन्तु स्नात्वोपर्युपरि क्रमात्॥
यदधीतेऽन्वहं ग्रत्या स स्वाध्याय द्वित स्वृतः।
दर्भपाणिः पवित्रोपग्रह्यतिरिक्तदर्भन्यहस्तः।

श्रापस्तस्वः,—

तस्य विधिरक्षतप्रातराण उदकान्तं गला प्रातः श्रुची देशे श्रधीयीत॥

तैत्तिरीयश्रुती ब्रह्मयज्ञेन यच्चमाणः प्राचां दिशि ग्रामाद्गच्छित दर्भना उदीचां प्रागुदिचां वोदित श्रादित्ये दिन्नणतउपवीत्युपविश्य हस्ताववनेनिच्य तिराचामिद्दिः परिमृच्य सक्षदुपसृश्य शिरश्चच्चषो नासिने श्रोचे हृदयमान्य तिराचामते न
ऋन्प्राणीति यद्दिः परिमृजति ते यज्र्ष्ण्षि स यत् सक्षदुपसृश्ति तेन मामानि यत् सन्यं पाणिं पादौ प्रोचिति यच्छिरश्चच्यीनासिने श्रोते हृदयमान्यते तेनाथवां किरसी ब्राह्मणानितिहासपुराणानि नन्यान् गाथानारायणंसीः प्रीणाति,

<sup>(</sup>१) उदोच्यां वोदित-।

<sup>(</sup>२) नाराशंसीः प्रीयाति।

दर्भाणां महदुपस्तीर्थ्योपस्थं काला प्राङासीनः स्वाध्यायमधीयीत, तथा तत्वेन, दिचणोत्तरी पाणिपादी काला सपविनावाचा मिति-प्रतिपादीते तद्दे यज्ञत्वयीं विद्यां प्रत्येषी वाची तत्परमचरं, यथा-भू भुवःस्वरित्याह तद्दे वाचः सत्यं यदे वाचः सत्यं तत्पायुङ्काऽय साविनीं तिरखाह पद्योहीं चिशो नवानं सविता श्रियः।

प्रसिवता क्वियसेवाप्नोत्ययो प्रज्ञातदैवप्रतिपदा छन्दाण्सि प्रतिपद्यते, प्रीये सनसी खाध्यायसधीयीत दिवानतां वेत ह साह प्रीगक्केय तनारखे वल उत वाचीत्तिष्ठन्युत्तत्व विन्मूतासीनः उत्तर्णानोऽधीयीतेव खाध्यायं तपत्नी पृष्णोभवित य एवं विद्वान् खाध्यायसधीते, नसीत्रच्चणे नसोऽन्नये नमः, पृथिव्ये नसः, श्रोषधीस्यो नसीवाचे नसी वनस्यतये नसीविण्यवे वहते करोसि सधिदिने प्रवलसधीयीत, तथा नसीत्रच्चण इति परिधानीयां तिरन्वाह, उपस्पृथ्य ग्टहानित ततो यिकिश्विहदासीति सा दिच्णा, श्रव यासे सनसाध्यायीतित्यत्वेति विश्वेषः, श्ररखे उचै-रित्यनुवादः रात्री सनसा वाचा वेति विकल्पः, रात्रिरिप ब्रच्च-यञ्चस्य एकः कालः, श्रेषं प्रयोगकाले व्याख्यास्थासः। कात्यायनः,

स चार्वाक्तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः।
वैश्वदेवावनान्यतोक्त<sup>र</sup>निमित्तकादिति॥
कालत्रयं,

रात्रावेक: काल: स्मृत्युत्त:।

1

<sup>(</sup>१) सपवित्रमाचमति।

<sup>(</sup>२) -च्येतोत्त-।

२५८

### गदाधरपद्यती ।

याज्ञवल्काः,—

वदार्धवत्पुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। जपयज्ञार्धसिद्यधं विद्यां चाध्यात्मिकां जपेत्॥ एवं वेदाध्ययनाशकौ ब्रह्मयज्ञे जपन् स्कःं पौरुषं चिन्तयन् हरिमिति तावन्मातस्य जपः। अन्यज्ञ,

> अनुष्टुप्तिष्टुव्गायत्री विज्ञेया स्थाच्छतात्तरा। शतात्तरान् समाहत्य चतुर्वेदफलं लभेत्॥

याच्चवत्कारः,—

सींकरा चतुरावृत्ता विज्ञेया सा ग्रताचरा। ग्रत-चरान् समाद्य चतुर्वेदफलं लभेत्॥ वीधायन:.—

प्रण्वो व्याहृतयः, सावित्रीत्येते ब्रह्मयज्ञा श्रहरहर्बाध्मणं किल्विषात्पावयन्ति। श्रापस्तस्वः

भूर्भुवः सः सत्यं तपः श्रह्या जुहोिम इत्येतेनैवास्य तदहः स्वाध्यायः समाप्तो भवति, श्रायवेणीयतापनीयश्रुती, यः प्रणवमधीते सं सर्वमधीते।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

स्र

या

दव

क्रिय

### वाचारसारः।

२५ट

# अय तर्पेग्विचार:।

यातातपः,—

तर्पणं तु श्रुचिः कुर्यात्प्रत्यहं स्नातको दिजः। देवेभ्यय ऋषिभ्यय पित्रभ्यय ययाक्रमं॥ श्रुचिमेन्त्रस्नानादिनापीति लच्छीधरः, एवं प्रधानतया तर्पण्मुक्तम् प्रत्यहमिति वचनादित्यं। कात्यायनः

कायां यथेच्छेच्छरदा उपात्तः पयः पिपासः चुधितो यथात्रम् । वालो जनित्नीं जननी च वालं योषित्युमांसं पुरुषय योषितम् ॥

तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च।
विप्रादुदकिमच्छिन्ति सर्वे ह्युदककाङ्किणः ॥
तस्मात् सदैव कर्त्तेव्यं कुर्वेच महतैनसा।
युज्यते ब्राह्मणः कुर्वेन् सर्वमितिहभित्तिं हि॥

स्नातश्वार्द्रवासा देविषिपित्ततर्पणमसस्य एव क्रियात्। परिवर्ति-तवासायेत्तीरमृत्तीर्थ,--पाग्ने.-

देवान् ब्रह्मऋषीन् सर्वान् तर्पयेदचतोदकैः। यदा यवो-दकैः, यवाद्भिस्तर्पयेदेवानिति कात्यायनीकेः। उथना,—

न वेष्टितिश्वराः क्रण्यकाषायवासा वा देविषिपित्वतर्पणं जिथ्यात्। गदाधरपडती।

२६०

शहः,—

स्नातः स्नतजपी क्लाजीन रख्यु खया। दिखीन तीर्थन देवानुदक्षेन तर्पयेत्।

तथा,—

विना रूप्यसुवर्णेन विना तास्त्रतिलेन वा।
विना दर्भेश्व मन्तेश्व पितृणां नोपतिष्ठते॥
सुवर्णरजताभ्यां तु खड़िनोदुस्वरेण वा।
दत्तमच्यतां याति पितृणां तु तिलोदकम्॥

गङ्घलिखिती,—

शक्केनिष्टकाचिते पितृंस्तर्पयेत्।

शङ्घः,—

सीवर्णपात्रेण राजती दुम्बरेण वा ग्रह्नुनाऽप्युदकं, पित्रतीर्थं स्प्रमन् दयादिति सीवर्णपात्रादीनां तदभावे तत्की लकानां च संयोगप्रयक्त्वन्यायेन नित्यत्वं काम्यत्वं च, तत्पात्रेणापि दाने यथा पित्रतीर्थं जनसंयोगो भवेत्तया देयसित्यर्थः।

हैमेन सह यहत्तं चीरेण मधुना तथा।
तदप्यचयतां याति पितृणां तु तिलीदकमिति॥
मधुचीरयोर्गुणफलार्थलं न नित्यलम्।
याज्ञवल्काः,—

स्नातसु तर्पणं कुथात् पितृणां तु तिसाम्भसा।

तप

(१) जम्यो-।

मरीचि:,-

मुत्तहस्तं न दातव्यं न सुद्रां तत्र दर्भयेत्। श्रन्यत,

वामहस्ते तिलान् दत्ता जलमध्ये तु तर्पयेत्।
मुद्रा तर्ज्जन्यङ्गुष्ठसंयोग इति लच्मीधरः।
योगी याच्चवल्काः,—

यदुबृतं प्रसिच्चेद्दै तिलान् संमित्रयेज्जलम्। अतोऽन्यया तु सन्येन तिला ग्राह्या विचचणैः॥ वामहस्ते तण्डुलाद्या अपि ग्राह्याः।

कूपादुबृतजलपचे पात्रान्तरे जलं पूरियता तत्र तिलान् प्रचिष्य तत्र एव तर्पणं पात्रेण कुर्य्यात्। पात्राभावे प्रथमं वामकरमध्ये तिलान् दत्त्वा पश्चाज्जलं ग्रहौत्वा तर्पयेदित्यर्थः।

श्रद्भ स्थै: न तिलै: कुर्याद्देवतापित्वतर्पणं, द्रति स्नृतेर्र्वादी' न स्थापयेत्।

रोमकूपेष्ववस्थाप्य तिलान् यस्तर्पयेत् पितृन्॥
तिपितास्तेन सर्व्वे न रिक्षिरेण मलेन चेति पराशरवचनात्
स्रोमाङ्गेष्विप न स्थापयेत्।

तिलसंख्यानियमे मानाभावः, तथाचासभवे कपिञ्जलाधि-करणन्यायेन त्रिष्वेव चरितार्थेलम्।

तिलै: सप्ताष्टिभवीपि इति विष्णुपुराणीयस्य श्राहमत्यानाततर्पणपरत्वात्र तस्येह प्रसङ्गः।

<sup>(</sup>१) खर्बादी-।

<sup>(</sup>२) सर्वेष ।

२६२

### गदाधरपद्यती।

मरोचि:,-

तिलानामप्यभावे तु सुवर्णरजतान्वितम्।
'तदभावे निषिचेत्त्' दर्भेमेन्त्रेण वाष्यय॥
पित्रश्रादे रवी श्रक्ते सप्तम्यां निश्चि सन्ध्ययोः।
संक्रान्यां जन्मदिवसे न कुर्यात्तिलत्पणम्॥

ततापवादः,—

श्रयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रस्थ्ययोः ! उपाकमंशि चोत्सर्गे युगादी पित्रवासरे ॥ रविश्वक्रदिने वापि न दुष्येत्तिलतपणम् । तीर्थे तिथिविशेषे च गङ्गायां प्रेतपच्चते ॥ निषिदेऽपि दिने कुर्यात्तपणं तिलसित्रितं ।

तथाच पित्रयाचे निषेधो युगादायनविषुवस्ताच्छेतपच्चवित-रिक्तविषय:। ना

चेत

उद

वाध

एवो

र्विश्वक्रदिने निषेधः, सर्व्वापवादव्यतिरिक्तविषयः, सप्तमी-निषेधस्तीर्थव्यतिरिक्तः।

तीर्थे तिथिविशे चेत्युक्ते:।

सन्धारातिनिषेधेऽपवादाभावः।

संक्रान्तिनिषेधोऽयनविषुवगङ्गाप्रेतपचव्यतिरिक्तविषयः। जना

दिवसनिषेधो गङ्गाप्रेतपचव्यतिरिक्तविषय इति विवेकः। तथाचाष्टकान्वष्टकामावास्याकाम्यत्राहेषु तिलतर्पणं न कार्यः

(१) तदभावे निषिञ्चेत इत्तीर्भन्तेण वाष्यय।

### आचासार:।

₹ ₹

मिति फलितं कीवलं निषिद्धदिनेष्वपि आद्यपितिनिधितिनतर्पणं कार्यम्।

तथा,-

दर्भे स्नाला पित्रभ्यस दद्यात् क्षणितिनोदकम्। अतं च विधिवद्द्यात् सन्तिन्तिन्ते वर्डते॥ इति वचनात् सन्तितिवृद्धिकामोऽमावास्यायामपि ससुदितानि स्नानिनतर्पणसादानि कुर्यात्।

वौधायनः,—

प्तः पच्चभिर्बद्मयज्ञैरेभिरेवासु देवतास्तर्पयिति, प्रणवव्याहृतिव्रय-गायव्यः पच्च ब्रह्मयज्ञा तदुत्तरम्।

पुनर्बीधायनः,—

नार्द्रवासा नैकवासो दैवानि कर्माण्युपसञ्चरेत् पित्टकर्माणि-चेत्येकेषाम्।

गङ्गः,—

नोदनेषु न पात्रेषु न क्रुडो नैकपाणिना। नोपतिष्ठति तत्त्रोयं यत्र भूमी प्रदीयते॥

यडः,—

षदकीनोदकं कुर्यात् पित्रभ्यश्च कदाचन, एवच्च वाक्यविरोधे वाधिवकत्यव्यवस्थानां परे बलीयांस इति न्यायेन व्यवस्था एवीचिता।

तथाच,—

नवादितीरस्थेन स्थले स्थिला नवादी तर्पेष

ति-

मी-

ाना-

यिं-

# गदाधरपदती।

२६४

क्रियमाण जले जलप्रचिप: कर्त्तव्य:, ग्टहादावुष्टृतीदकेन तर्पणे स्थल एव, जलमध्ये तर्पणे जल एव।

अतएव वृहस्पति:,-

भूमी यदापो दीयन्ते दाता चैव जले स्थित:। वया तहीयते तीयं नोपतिष्ठति कस्यचित्॥

तथा,-

यसंस्ततप्रमीतानां स्थले दद्याञ्चलाञ्चलिमिति यविशेषादस्ति निष्पीड्नादितोयं जलस्थेन स्थलस्थेन वा स्थल एव देयम्। तथा,—

प्रादेशमातमुबृत्य सलिलं सलिले चिपेत्। ब्रह्मयज्ञानन्तरं योगी याज्ञवल्काः,—

ततः सन्तर्पयेदेवान्-ऋषीन् पित्रगणांस्तथा।
ब्रह्माणं तर्पयेत् पूर्वं विष्णुं क्द्रं प्रजापितम् ॥
देवांच्छन्दासि वेदां अस्त्री सैव सनातनान्।
'त्राचार्यां स पुराणां स गन्धकी नितरांस्तथा॥
सम्बत्सरं सावयवं देवीर प्रसस्तथा।
तथा देवानुगानागान् सागरान् पर्वतानिष्णः
सरितोऽय मनुष्यां स यचान् रचांसि चैविहः।
पिशाचां स पुर्णां स सूतान्यय पश्रंस्तथा॥
वनष्यतीं सीषधी स सूत्रगामं चतुर्व्विधम्।
श्रन्वारस्थेन स्थेन पाणिना दिच्चिणेन तु॥

<sup>(</sup>१) पाठानरम् आचार्यां सैव गन्त्रव्यानाचार्यानितरां साथा।

### याचारसार:।

₹ € ¥

त्ययतामिति सेत्रव्यं नाना तु प्रणवादिना। षावाच्च पूर्व्ववसन्तरास्तीर्यं च ग्रुभान् कुणान्॥ प्रागग्रेषु सुरान् सस्यक् दिचणाग्रेषु वै पितृन्। सव्यं जानु तदाङ्क्च पाणिभ्यां दिचणासुखः॥ ति जि के स्तर्पये नान्तै: सर्वान् पित्रगणां स्तथा। मातामहां सततं यदया तर्पयेद्धः॥ प्राचीनावीत्युद्वं प्रसिश्चेदै तिलान्वितम्। यदुड्तं प्रसिचे दे तिलान् सिम्मयये जले। ततोऽन्यया तु सव्येन तिला याह्या विपिसतैः॥ दिचिणे पितृतीर्धेन जलं सिच्चेययाविधि। दिचिणेनेव ग्रह्मीयात पित्तीर्थसमीपतः ॥ तिलानामप्यभावे तु सुवर्णरजतान्वितम्। तदभावे निषिचेत् दर्भेर्मन्तेण वाष्यय॥ क्यवालं नलं सोमं यममर्यमणं तथा। श्रीमिषात्तान् सीमपांश्व तथा वर्हिषदः पितन् ॥ यदि स्याज्जीवित्यत्वः एतान् दिव्यपितृं स्तथा । येभ्यो वापि पिता दद्यात्तेभ्यो वापि प्रदापयेत्॥ एतां व च्यमाणां य प्रमीतिपढको दिजः। वसून् क्ट्रांस्त्यादित्यानमस्तारस्वधान्वितान्॥ एते सर्वस्य पितर एषायत्ताय मानुषा:। त्राचार्थां य पितृन् सांय पित्रम्थति नामतः॥

₹8

₹ 6 €

# गदाधरपदती ।

मन्तेय देयसुदकं पितृणां प्रीतिवर्डनम्। उदीरतामङ्गीरस ग्रायन्तुनोजि'मित्यपि॥ पित्थ्य इति ये चेह मधुवाता इति 'त्युचम्। पितृन् ध्यायन् प्रसिचेदै जपन्मन्त्रान् यथाविधि॥ ह्यध्यसिति च विवै ततः प्राच्जलिरानतः। नमी व इति जम्रा च ततो मातामहान् सखीन् ॥ तपैयेदातृशंस्यार्थं धमीं परमसास्थितः। माता मात्रवसा चैव मातुलानी पित्रवसा ॥ दहिता च खसा चैव शिष्यिचिक् जातिवान्धवाः। नामगोत्रस्वधाकारैस्तृष्याः ध्युरनुपूर्व्वशः ॥ सवर्णेभ्यो जलं ददानासवर्णे कयञ्चन । पूर्वं खिपतरस्तर्घाः पश्चादन्यां स तपेयेत्। नास्तिकाभावायश्वेतान् न तर्पयति वै सुत:। पिवन्ति देहनिस्नावं पितरोऽस्य जलार्थिनः ॥ अन पित्रभ्य इत्यत यज्स्तयमेको मन्तः।

पित्रथ्यः स्वधायिभ्य इत्यादि पितरः श्रन्दध्वमित्यन्तमिति वोध्यम्। स्मार्त्तकसैणि परादिना पूर्व्यान्त इतिश्रोत्रवन्मन्त-परिच्छेदहेलदर्भनात् कर्णिकापरिच्छेदस्य स्मार्त्तविनियोगार्थ-लात्।

ततः सन्तर्पयेद्दोवान् पित्रगणांस्तयेत्व ऋषितर्पणं मनुष्यतर्पणं पद्मपुराणीयं स्चितं, तेन सनकादितर्पणवत्,

(१) -नोत्तिमिखपि।

(२) त्वचं।

(३) तप्यीः।

अरोचिसत्राङ्गिरसी पुलस्त्यं पुलहं क्रातुम्। प्रचेतसं विशिष्ठच्च स्थां नारदमेव च। एतेन सनकादि सरोचादि तर्पणं याज्ञवल्कागनुक्तत्वाद्वैकल्पिक-मिति निरस्तं दति केचित्।

तस्रते सनकादितर्पणं मरीचादितर्पणच नित्यं कार्य्यमिति । वस्तः कात्यायनेन ततो निवीति मनुष्यान् । सनकच सनदच हतीयच सनातनम् । कपिनचासुरचैव वोढुं पच्चित्रखन्तया ॥ इति सनकादय एवोक्ताः.—

ततः सनकादीनामेव तर्पणं नित्यं, यदुत्तं सनकादीनां याज्ञ-वल्कारानुक्तमिति तन्न ।

ततः सन्तर्पयेदेदेवातृषीन् पित्रगणांस्तयेति संचेपेणोक्का ब्रह्मादीनां तर्पणं वदता याज्ञवल्कीरन पयात् ब्रह्मादीनुपवीती तु देवतीर्थेन तर्पयेत्।

निवीती कायतीर्थन मनुष्यान् सनकादिकान्, इति सनका-दय एव ग्रह्मीताः, तथाचारोऽप्यव्याहतप्रसर एव, किञ्च पद्म-पुराणविधिः शूद्रविषय इति कैश्विदप्युक्तं, पुराणानि इत्याचार्य-विशेषणं, पुराणाचार्य्यानिति कात्यायनीयसम्बादात्, तथा गन्ध-व्याचार्य्यानिति, एविसतराचार्य्यानिति, सावयविसति सम्बत्सर विशेषणम्।

त

7-

Ú

दिव्यान् मनुष्यानिति कात्यायनीयसम्बादात् मनुष्ये दिव्य-विशेषणं देयं, चतुर्व्विध इति भूतग्रामविशेषणं ग्रष्टास्त्रे उत्तर्ग-

# गदाधरपदती।

362

कभीण पुराणाचार्थान् गन्धर्वाचार्यान् इतराचर्यानिति तर्पणदेवतानिर्देशादेकत निर्णीतः।

शास्त्राधीं (न्यत्र तथित न्यायाच तथिव निर्णय: । श्रन्तारक्षेनिति वामहस्तेन वाहस्पर्धसमाचार: ॥ पलाशशाख्या पश्चमन्वारभते हुला वा समन्वारभेरित्रखादी परम्परास्पर्धे (न्वारक्षशब्ददर्भनात् ।

हप्यतामिति हिपिधातोः परसीपदिलेऽपि कर्त्तरि हान्द-समात्मनेपदम्, अतएवाग्रे हप्यध्वमिति च तिर्वे इति बहुलापेचस्य बहुवचनस्योक्तिः।

तथा च सर्वथा भावेन प्रयोगः, ब्रह्मा त्रव्यतामिति कल-तर्कारोऽपि, तथा कर्काचार्योऽपि, एवं देवास्तृप्यन्तामित्यादिषु बहुषु बहुवचनान्तप्रयोगः कर्त्तव्यः।

f

प

श्रत सनकादितर्पणे पिलतर्पणे च सन्तः, प्रत्यञ्चलि श्रभ्यसनीयः, एकस्यैव सोमयागस्य ऐन्द्रवायवादित्यादिग्रहाधीना-भ्यासवत्, श्रत त्यागो मनोमात्रव्यापारो न श्रव्दरूप दति वहवः, शब्दरूप दति नव्याः।

तिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्ज्जनात् । पितृणाञ्च यथान्यायं सक्तचापि प्रजापतेः ॥ द्रित विष्णुपुराणे तिलोक्ताविष,—

> एकैकमञ्जलिं देवा दी दी च सनकादयः। श्रद्दिन पितरस्त्रींस्तीन् स्त्रियसैकैकमञ्जलिम् ॥ दूति

<sup>(</sup>१) देवातामपवर्जयेत्।

### श्राचारसार:।

335

वचनात् देवतर्पणे सक्तत्समाचारः।
तथा,—

म सक्तव्यतिपद्येत मातॄणां पित्वत्तया।
तथा मातामहानां च तत्पत्नीनां सकत्सकत्॥
प्रावाद्य पूर्व्ववन्मन्त्वेरिति याज्ञवल्कामंहितायामुक्तत्वात् आदप्रकरणोक्ता मन्त्राः।

ततो विशेष:। याचे ब्राह्मणदेविपत्नावाहनम्। इह दैवे प्रागगास्तृतकुणत्रये देवावाहनम्।

देवतर्पणानन्तरं तत् कुश्रवयमुत्तरायं कला मनकादा-वाहनम्। पित्रेर तु मनकादितर्पणानन्तरं तत् कुश्रवयं दिचणायं कलावाहनम्। नलन्यल्तुश्रवयम्। जले तर्पणे तु यदि प्रवाहा-दिनास्तरणासभ्यवस्तदा गुणलोपे तु मुख्यं स्थादिति नीला यथाकयित् कुशान् यत्र कापि कला तवावाह्य जले जलप्रचेपः।

श्रादवदत श्रनुज्ञातभावात्र सर्व्वयावाहनप्रश्नः ।

निवीती च भवेत्तत्र इति देवोत्तरं मनुष्यतर्पणार्थम् ।

न विवीतित्वम्, —

मरीचादि तर्पणेऽपि नीवीतित्वम् ।

पान्ने,—

नीवीती तु भवेत्तत्र इत्युपक्रम्य सनकादीनां मरीचादीनां च तर्पण्मुक्का अपस्थं ततः क्वलिति पित्टतर्पणेऽपस्थातोत्तेः।

₹-

स्य

त्प-

र्ष

लि

T-

ť:,

<sup>(</sup>१) **জ্মন-**।

<sup>(</sup>२) नीवीतत्वं।

<sup>(</sup>३) नीवीतत्वं।

### गदाधरपदतौ।

200

तैत्तिरीयश्रुतियज्ञोपवीतप्रकरणे,—

श्रजिनं वासो वा दिचणत उपवीत्यदिचणं बाहुमुदरतेऽबधते सव्यमिति यज्ञोपवीतं विपरोतं प्राचीनावीतं मानुषमिति।

अत विपरीतिमिति दिचिणतीऽ शेऽवधत्ते सव्यमुद्धरते एवमप-सव्यं भवतीत्युत्तं, संवीतं कण्डपार्श्वदयलग्नं तच मानुषिमत्वर्थः।

यथा यज्ञोपवीतं तु धार्य्यते च दिजोत्तमैं:।

तत्र संधार्थ्यते यस्मादुत्तराच्छादनं श्रमम्॥

इति वचनात् उत्तरीयवस्त्रस्यापि निवीतत्वमपि कार्थ्यम्।

भतएव आदमकरणे अपसव्यं वासी यज्ञीपवीते कले सुक्तम्।

दिचिणेनैव ग्रह्मीयादिति वचनाज्जलाञ्जलपूरणं दिचण-इस्तिपिटतीर्थेदरा पाते पाणाविष ग्रहणे तेनैव, मन्द्रैर्दभेंणेति।

ऋजुदभें य दैवं स्थात् कार्थं मानुष्यकं तथा।

मूलायसिष्टदर्भें च पितृणां तपेणं स्मृतमित्युत्ते देवमानुषयीः

वा

प्रयं

ऋजवः कुमाः पिनेत्र दिगुणीकता मोटकरूपाः।

अग्रैसु तर्पयेहेवान् मनुष्यान् कुशमध्यतः।

पितृं स कुममूलागैरिति व्यवस्था मन्तव्या॥

श्राग्निषात्तानित्यादिषु निषु पितृनिति सम्बध्यते । कात्यायनोत्तं यमतर्पणं सामवेदिनां तच जीवत्यित्वकस्यापि।

यदि स्याज्जीवित्यत्व इति यमतप्णानन्तरं कात्यायनोति।

यत्तु जीवत्यित्वकस्य मात्मरणे मात्तर्पणसमाचारः।

येभ्यो वापि पिता दखात्तेभ्यो वापि प्रदापयेत्।

इत्युत्तपितामहादितपंणपचात्रयणेनेति केचित्।

### वाचारसार:।

308

वस्तुतस्तु पित्रसंस्कारकत्वात् पितामहादितप्रैणमकत्वाऽपि पुत्रेण मातुः तप्रेणं क्रियते । पितामहादीनां पित्रा क्रतेन तप्रेणेन तिस्कि:।

श्रवः, न जीवत्पिष्टकः क्षणेस्तिनैस्तर्पणमाचरेदिति नाव तिन्तर्पणम्।

तथा,—

धन्ते

मप-

र्थः ।

म्।

च्चण-

1

त्रयो:

पि।

ति:।

जीवित्यत्वकस्य ताम्त्रपात्रमपि निविद्यम् । तथाच स्मृत्यन्तरे,—

गयायामं कुह्रशाहं तिलैस्तामैय तर्पणम्।
न जीवित्पत्वकः कुर्यात् कुर्वेसु पित्वहा भवेत्॥ इति
नमस्कारस्वधान्वितानिति वस्नादितर्पणमात्रविषयम्। न कव्यबालनलादिविषयम्। व्यवायैर्ने भिन्नवाक्यलात्। त्रप्यतामिति
भेकव्यमिति विश्रेषोपादानात्।

श्वाचार्योयित चकारेण वस्तादिवन्नमस्तारस्वधान्वितत्वमित दिख्यते। तद्वत् पितृनित्यत्नापि स्वानिति पित्वविशेषणम्। पित्र-प्रभृतिनामत इति पित्वप्रभृतीनि पदानि नाम चेतीति दन्दः।

ततस्तृतीयार्थे तिसल्प्रत्ययः। तथाचास्त्रत्यताऽसुकश्मेतिप्रयोगः। नामगोत्रस्त्रधाकारैरिति योगियाच्चवल्कावचनाद् गोतवाचकपदोचारणम्।

नामगोत्रस्वधाकारैरिति पश्चायुक्तमिपं गोत्रपदं विशेषणत्वा-

<sup>(</sup>१) आडं।

<sup>(</sup>२) पद्यादुक्तमपि।

दादी प्रयुच्यते, 'नामग्रहीतविशेषणात् विशेष्ये 'वृहितित न्यायात् विशेषणस्य पूर्व्वपाठसिद्धेः । पित्रप्रस्तिपदस्य नामा-समासात् पूर्वे निर्देशः, अत्र सन्ततिगीतजननकुनानीति पर्यायपाठात् पुत्रपौत्रपरम्परा गोत्रशब्दार्थः ।

पुत्रपौत्तपरम्परामातं चाविशिष्टमिति विशेषलाभाय तदाहि भूतेन कुश्चिकादिना ऋषिणाविच्छतं गोत्रश्रव्दार्थः । यदायनाहि संस्कारे सृष्ट्याद्यभावपचेऽनादिपुरुषसम्भवस्तयापि कौश्चिकस्य वे पित्रादयः पूर्वे ये च तत्पुत्रादयोऽर्वाच्चः सर्वे कौश्चिकेन गोत्रान्तरिभ्यो व्याद्यताः कौश्चिकोपलिचतपुत्रगोत्तपरम्परामावलेन गोत्रश्चार्योः व्याद्यताः ।

एवं च गोत्रशब्दस्य परम्परारूपधर्मीवाचित्वात्तहर्मीविशिष्ट-व्यक्तिलाभाय सगीत इति तेनावच्छेदकपुरुषसमानपुत्तपौत्तपरम्प-राक इति विशेषणविशेष्यभावात् कीश्रिकसगीत इति निर्देशः। धतएव, सगीचां सातुरप्येके नेच्छन्युद्दाहकर्मीण, श्रसगीता व या पितुरिति स्मृतिषु निर्देशः।

यत्तु,—

त्रमुकामुकगोत्रैतत्तुभ्यमसु स्वधा नम इति ब्राह्मणववनं तद्दमीवाचिगोत्रपदस्य व्यक्ती लचणया सिध्यति, स्वायत्ते प्रयोगे तु लचणाया त्रयुक्तवात्र सकारं विहाय प्रयोग इत्यस्महेगीयाः।

देशान्तरीयासु, मध्यपदलोपिसमासं कला सकाररिंहतः प्रयोगमिप समादधते। 4

<sup>(</sup>१) नाग्टहीतिविशेषयात्।

<sup>(</sup>२) विशेष्यविदिति।

### भाचारसार:।

१७३

यसः,—

रिति

ासा-

नीति

ादि-

ादि-

य ये

वि-

विन

মিছ-

रम्प-

ग्र:।

श व

चनं

योगी

हत'

1

शस्त्री देवय विष्रस्य विद्या राजा च सूस्तः।
गुप्तो दत्तय वैष्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्॥
तथाच,—

व्राह्मणस्य नासान्ते प्रश्चैपदप्रयोगो देवपदप्रयोगो विति-विकल्पः, एवं चित्रये राजा वर्मा वैध्ये गुप्तो दत्त इति। प्रान्धान्तं ब्राह्मणस्योतं वर्मान्तं चित्रयस्य वै। वैध्यस्य गुप्तसंयुत्तं दासान्तं ग्रूट्रजन्मनः॥ इति वाक्यान्तरात्, इति कीचित्,

वस्त्रतस्तु ब्राह्मणानां पुरुषनामः ग्रमीन्तत्वं स्त्रीनामी-देवाता'न्तत्वम्। तथाच्—

यसुक्त प्रभा असुकदेवीतिप्रयोगः, एवं असुकवर्मा असुका राज्ञी इति चित्रयस्य, असुकगुप्त असुका दत्तीति वैष्यस्य, असुक दासी असुका दासीत्येव शूद्रस्य इति व्यवस्थिति वदामः।

यत्तु असुकदासम्मा इति प्रयुज्यते तत्र दास इति दान-पात्रलस् चिका लीकिकी संज्ञा न मास्त्रीया।

दासी स्ते दानपाते इति विखप्रकाशादिकीषात्, एवं कर-धर्यादिसंज्ञाः कुलविशिषेषु ज्ञेयाः, एवच सति यैदेंवसमीति

<sup>(</sup>१) देव्यन्तत्वं।

<sup>(</sup>१) असुका दत्तेति.।..

### गदाधरपदती ।

208

प्रयुज्यते तेषां देवशब्दस्य लीकिकसंज्ञालिमिति न कश्चिहिरोधः, पितृन् ध्यायिति पूर्व्वेदष्टरूपेण।

त्रदृष्टेष्विप पुत्रादिसारूष्येण।

ह्यध्विमिति च तिवै इति वहुवचनप्रयोगात् पित्विपितामह-प्रिपतामहास्तृष्यध्विमिदं जलं तेभ्यः स्तथा नम इति अञ्चल-चयं दातव्यिमिति च ग्रव्दाच पूर्व्वनवाञ्जलिभिः ससुच्चयः।

नमो व इति जधा च ततो मातामहान् सखीनिति नमो व इत्यादि स्वधायै व: पितरो नम इत्यन्तस्य जप एव। न षड्ञालिकरणं,—

तथाच,—

नमो व दत्यञ्जलिं करोतीति यादस्त्रे कर्काचार्येरतं नमस्काररूपतात् पुटाञ्जलिभिति।

श्राडप्रकरणे,—

षट्कलो नमस्कारोतीति श्रुतिरिष, तच जपानन्तरं माता-महादितपेणं ततो मातामहानिति वचनात्। विश्रुपुराणे,—

मातामहाय तिलाते तिलाते च समाहितः।
दयात्मित्रेग्ण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छृणुख मे ॥
माते प्रमाचे तन्माते गुरुपत्नैय तथा नृप।
गुरवे मातुलादीनां स्निष्धमित्राय भूभुजे॥
दित मातामहानन्तरत्वीक्षेत्रेति मातामहतर्पणानन्तरं
मात्रादितर्पणं कार्थमिति केचित्, न किञ्चिदेतत्।

शहः,

पिनी पितामहाभ्याच मात्रे दयात्ततो जलम्। पितामछोस्ततो दयात्-मातामहकुले ततः॥

मरीचि:,-

पितृणां तर्पणं पूर्वं मातृणां तदनन्तरम्। पित्रादिचयपतीनां सुख्यं देयं ततो जलम्॥ ततो मातामहानाच क्रम एष तु तर्पणे।

गोभिल:,—

तीन् पित्तस्तीन् मात्रतः, एवं याज्ञवल्कीयकात्यायनीययी-रत्रकाविष अविरोधान्मात्रतर्पणम् ।

पित्टतर्पणानन्तरं नित्यमेव कार्थं, अतएव मात्वर्गतर्पणं नित्यं समृत्यन्तरादिति कल्पतरुकारेणाप्युक्तम्।

मातामहानन्तरं मात्रादितर्पणं कल्पतरुकारेण लिखितमिति यत् कै श्विदुक्तं तदपि न कि ज्वित्।

तेन याच्चवल्कोयानुक्तलेऽपि नित्यं मात्रतप्णं कर्त्तव्यमिति प्यादिचारितं न तु मातामहादानन्तरं कार्यमिति लिखितम्।

विणुपुराणवचने माने इति यदुक्तं तिहमात्यपरं प्रमात इति मातामच्चे मातामच्चाय तित्यिते च समाचित इति प्रमातामच्च- विद्यमातामच्चे: सिनिहितवीन बुिद्यस्थलात्तन्याते इत्यतः प्रमातामच्चे। परामर्थः।

एकवचनं क्षान्दसं जाडाभिप्रायेण वा, तैर्यथा व्याख्यासं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

¥:,

ह-ल-

q-

र तं

না-

म्यं

प्रमातामसभार्था। तन्मातापितामस्य बुिख्यात्वामस्यमाता इति तस्व्यप्रमात्यप्रेन पितामस्यः परामर्भे विस्स्य व्यक्तनिगमनाविरसात् तन्माते द्वा मातामस्य विश्व व्यक्ति मातामस्य परामर्थीभावात् सर्व्ययाप्यसङ्गतिमिति सार्विद्विनिविभाव्यम्, एतेन तरन्यययुक्तिजासं स्वतं तत् पूतिकुषाण्डायितिमिति मन्तव्यम्।

येनास्य पितरो याता येन याताः पितासहाः।
तेन गच्छेत् सतां साग्गं तेन गच्छंस्तरिष्यति॥
इति सनुवचनाच परस्पराप्राप्रो साहतप्रेणानन्तरं सातासहतप्णसमाचारः सर्वया न त्याच्यः, विष्णुप्राणवचनस्य सृत्यपेचया दुर्वलविसित्यपि केचित्, ग्रत्न पितासहादिजीवने खान्
पितृनिति देवतालेनाभिधानात्

पु

9

ता

पिता यस्य तु हत्तः स्थाज्जीवेदाऽपि पितासहः।

पितः खनाम संकीर्त्यं कीर्त्तयेत् प्रिपतामहमिति वचना-हृद्यप्रिपतामहादियोगेन चीनवतर्पयेत्। मात्रजीवनेन पिता-मह्यादितर्पणम्।

न जीवन्तमिति द्यादिति निषेधे जीवन्तमिति पुंस्वस्मोद्देश-विशेषणलेनाविविच्चतलात्, पितामहीजीवने मात्रमात्रतपेणं, पिता यस्य तु इत्तः स्थादिति प्रतिप्रसवाभावेन न जीवन्तमित दयादिति निषेधप्रवृत्तेः। मातामहे जीवित प्रमातामहादिपुर्वा

<sup>(</sup>१) -पितामहमाता इति तन्त्राखपदेन पितामह्याः परामर्शे निगमगै। विरहात्।

### श्राचारसार:।

200

त्वयतर्पणं, यदि स्याज्जीवत्पित्वक एतानेवितिवत् तर्पणिनिषेधा-भावात्।

पितरो यत पूज्यन्ते तत्र मातामहा ग्रपीति नियमवचनात्, बहनां प्राप्ते तर्पणोत्पत्तिवाच्ये मातामहाय सततमिति माता-महपदोपस्थापितमात्रपितादिवर्गस्य बहुत्वप्राप्तेः॥

सर्वत नमग्रव्दादियोगः, नमस्त्रारस्वधान्वितानिति वचनात्। तत्र क्रमः,--

पित्रमात्मातामहवर्गतर्पणानन्तरं विमात्विपित्वयाच्येष्ठ-भावादिस्ववंगानां पत्नीनां प्रचाणां च एकैकाञ्जलितर्पणं तत्-पुचाभावेन कार्थ्यम्।

विशासृती त्रादी स्ववंशानां इति सामान्याकारेणोक्ते, ज्येष्ठादिक्रमेण कार्यं, मातामहादीनां सख्यादीनां च तर्पणं वैकल्पिकत्वात् क्रियेत चेत्।

यथाया यथाप्रकाशमिति शङ्गोत्ते:।

यहायां सत्यां नामसारणमनतिक्रम्य कार्यम्।

तत्र यत् क्रमवाकानि पठिन्त तानि परस्परिवरोधानादरणीयानि । सर्वतर्पणानन्तरं विद्युपराणे, इटं चापि जपेदम्बु
दयाद्वा स्वेच्छ्या तृप, देवाः सुरास्त्रया यचा दत्यादि कयनात् ।
यन्ते तत्तर्पणं पित्रधर्मेण, तद्वाक्यानि पदतौ लेख्यानि । जपेदम्बु दयादिति मन्त्रेण जलं दयादित्यर्थः । इदं सर्वं स्नानाङ्गतर्पणिऽपि ।

तथाच विषाु:,-

स्य

ิส-

<u>ड</u>्च-

ਰ-

귱-

य-

ान्

11-

11-

य-

णं,

ति

14-

11

२०६

### गदाधरपद्यती।

ततः सम्बन्धिवान्धवाः ततः सुद्धदां, एवं नित्यस्रायो भवतीति स्मृत्यन्तरोक्तानां सर्वेषां तर्पणं स्नानाङ्गिस्युकं भवति। याज्ञवल्काः,—

वस्त्रनिष्पीड़ितं तीयं स्नातस्योच्छिष्टभागिनां।
भागधेयं युतिः प्राच्च तस्मानिष्पीड़ियेत् स्थले॥
यनप्रकरणात्तस्य अपसर्व्यन पीड़नम्।
तथा,—असंस्कृतप्रमीतानां द्रत्यादि।

स्नानशाद्यां प्रदातव्या स्टस्तिस्नो विश्वषये॥ इति वचनात्रय'शोधनपूर्व्वकं निष्णोड्नम्।

श्रत मन्त्रपदतौ लेखः। एतच प्रतिपत्तिकर्मापि सिष्टतदः यागवत् त्यागांग्रेनादृष्टार्थेच ।

य

A

स

वि

विष

नर

तेन स्नान्या स्नानवस्तस्य पूर्व्वं निष्पीड़ने नामे वाडकत-स्नानस्य वा तपेणे जलान्तरेणासंस्कृतानुद्दिश्य जलं देयम्। स्नातस्येति वाक्येन प्रकरणं वाधित्वाडस्य स्नानाङ्गलम्। तेन तपेणरहिते क्रियाङ्गस्नानेडपोदं प्रवर्त्तत द्रित केचित्तन, स्नान-पदस्य प्रकृतमाध्याङ्गिकस्नानपरत्वात्।

अय जपयज्ञविचारः, सावित्रीं प्रक्तत्य ब्रह्माण्डे,— अज्ञयतुर्थभागे तु सुख्या भवति मध्यमा । नित्यत्वादन्यकालेऽपि सानुष्ठेया ख्यातितः॥ सा सावित्री, अतएवास्य नित्यत्वम्।

(3) 南一1

#### श्राचारसार:।

305

याच्चवस्कारः,—

पौड़ियत्वा ततः पशाज्जपं कुर्यात् सुविस्तरम्। विश्वपुराणे,—

अजपी पृयशोणितमिति यो नित्यजप उत्तस्तस्यायं काल-विधि:।

याज्ञवल्काीये तर्पणात् पूर्व्वमादावारभ्येत्यादिना ब्रह्मयज्ञ-मुक्का तर्पणान्ते पुनर्जेषं कुर्य्यादिति विधानात्रास्य जपयज्ञस्य ब्रह्मयज्ञत्वं, किंच मनुना स्नातकप्रकरणे ऋषियज्ञपदेन ब्रह्म-यज्ञमुक्का सम्याजपादिकंच प्रथक् तनैव कथितम्।

यङ्गः,—

नाघमर्षणात्परमन्तर्जलजपो न व्याहृतिभ्यः परं होमो न सावित्राः परं जाप्ये दृति जपसामान्यमुह्थ्य गायत्रीजपं विहितवान्।

तस्मात् पुरुषार्थस्य जपस्यायं कालः न चास्य जपयज्ञस्य स्नानाङ्गलं गङ्गनीयम्।

तर्पणस्य स्नानवस्त्रजलप्रतिपत्यन्तवात्, अतएव ब्रह्माविण्वादिपूजनं न स्नानाङ्गं न वा तर्पणाङ्गं, तीर्थविसर्जनं तु
सानाङ्गं, तदादायैव स्नानविधिरेष इति कात्यायनस्यान्ते
हण्मंहारात्।

नरसिंहपुराणे,—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ते।

नागी

सद्-

कत-म्। तेन

ान-

250

### गदाधरपहती।

ततोऽर्घं भानवे दयात्तिलपुष्पजलान्त्रितम् । उत्थाप्य मूर्षे पर्यन्तं हंसः श्रविषदित्यपि ॥ हंसः ग्रविषदिति भानवेऽर्घं दयादिति सस्बन्धः । प्रधानक्रियान्वयस्थाभ्यन्तिहितत्वात् । पाद्मे,—

श्राचम्य विधिवत् सम्यगालिखेत्पद्मसग्रतः । श्रचताभिः सपुष्पाभिः सतिलाक्णचन्दनैः ॥ श्रच्यें दद्यात् प्रयत्ने स्र्येनामानुकीर्त्तनैः । नमस्ते विष्णुक्पाय प्रभाकर नमोऽस्तृते । द्रसन्तो नम-स्नारमन्तः पदतौ लेखः ।

एवं स्यों नमस्तृत्य वि: काला च प्रदिचणम्। हिजं गां काञ्चनं स्पृष्टा ततो विष्णुग्यहं व्रजीत्। श्रचताभिरधीं दयादिति पूर्व्वणान्वयः। स्योनामानुकोत्तेनै:।

एवं स्यां नमस्तात्येति परेणान्वयः। तेनार्घदानानन्तरं नमस्ते विश्वारूपायेत्यादिना स्यानमस्तारः।

प्रदिचणतयं चार्घदानाङ्गम्। याज्ञवल्कायः.—

> निष्पोद्य स्नानवस्तं तु श्राचस्य प्रयतः शुचिः। देवानामर्चनं कुर्यादुद्मादीनाममत्तरः॥

<sup>(</sup>१) मर्डि।

### आचारसार:।

१८१

बाह्मवैद्यवरीद्रैल साविनेमें बवार्गै:। ति बिङ्गे स्तर्पयेन्यन्त्रै: सर्वान् देवान् समाहित: ॥ ध्यात्वा प्रणवपूर्वं तु दैवतं तु समाहित:। नसस्कारेण पुच्चाणि विन्यसेतु पृथक् पृथक्॥ त्रावा हनादिनं कसी यत् नोतं मया लिह। तसर्व्यं प्रणवेनैव कर्त्तव्यं चक्रपाणिनः। दयात् पुरुषस्तीन यः पुष्पाख्यप एव वा ॥ अर्चितं खाज्जगदिइं तेन सर्वचराचरम्। विश्युर्वस्था च रुट्रथ विश्युर्देवो दिवाकर:॥ तसात् पूज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनार्दनात्। साविवा दह्यादूपादि यथायित समाहित:॥ एवं सम्पूच्य देवेशं चणं ध्याला निरच्चनम्। ततोऽवलोकायेदकीं हंस: श्रचिषदित्युचा ॥ स याति ब्रह्मणः सद्म खालेचेतानया तु यः। अदृश्यमसीति सन्तैरपस्थाय दिवाकरम्॥ सम्बर्चसेति पाणिभ्यां तोयेन विस्नेन्स्खम्। स्वयभुरित्वपस्थाय सूर्यस्थेति पदिचणम् ॥ यावत्य तु नसस्तुर्व्यादियो दिग्देवता यपि। ब्रह्मणेऽग्नये पृथियौ 'स्रोषधीस्यस्तवैव च॥ वाचे च वाचस्रतये विष्णवे सहते तथा। एतेभ्यो देवताभ्यय नमस्कारादि वै जलम्॥

नस-

त्तरं

<sup>(</sup>१) त्रौषिभयः।

रूपर

### गदाधरपद्यती।

दत्ता नमस्येकुमणस्वन्ते वै सर्व्यकसँगाम्। नमोऽद्वारेऽपां पतये वारुणाय नमो नमः॥ द्रस्युक्ता ऽपो नमस्त्रत्यावनी देवां य नामवत्। द्रदमापः प्रवहत धान्नी धान्मस्त्रयेव च॥ विमोचनच्च तीर्यस्य श्राप्यायस्त्रति वै जपेत्। देवगा तु विद दति कला जप्यनिवेदनम्॥ प्रच्याच्य तीर्थदेशं तु गला स्त्रं धसीमाचरेत्।

ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा एवैकेन तिलक्षिक्षमन्त्रेण पूज्या:। सिवता-मित्रो वरुणयानिरेव च।

उपारेयबहुलस्य विविद्यात्वात् तिल्ञ क्षेत्रह्मादिरेवताप्रकाशनसम्बन्धेः, ब्रह्मारीनां मूर्त्तिध्यानं कला तिल्ञ मन्त्रमुचार्य प्रणवेन
नामान्युक्ता ॐ ब्रह्मणे नम इत्येवं पृथक् पृथक् पृष्यं विन्यसेत्,
जले चिपेदिति प्जाप्रकारः पृष्यदानमात्रेणित्यर्थः ।
विष्णुप्जायां विशेषः, प्रणवेनावाहनादि पुरुषस्त्रोन समस्तेन
पृप्पदानं, समस्तस्य करण्लेन श्रुतेः, तेन तिहिरुद्धं विष्णुस्मृतिगतं
प्रत्येकस्य पृष्यदानसाधनलम् न ग्राह्मं, उदकदानं पृष्पाभावे,
गायत्रा धूपायुद्धासनान्तं कभी, निरञ्जनं निष्पुपञ्चब्रह्म,
श्रुत्व नियुक्तान् प्रकान् ब्रह्मपुरुषे नारायणेनाभिष्टी इति श्रुत्वा
मन्त्रगतपुरुषपदस्य नारायणपरत्वेन व्याख्यानात् मन्त्रलिङ्गस्याणि
नारायणपरत्वात् विरुषस्मृतिगतपुरुषोत्तमनरसिंहविष्णुचक्रपाणि
पदानां पूजावाक्याश्रुतनामप्यनादरः ।
नरसिंहपुराणे.—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ग

य

ध्या

#### आचारसार:।

२८३

ध्येयः सदैति नारायणध्यानसुक्तं एवं नारायणाय पुष्पं ददा-नीति प्रयोगः, अतएव प्राचीनपद्यतौ तथैव लिखनं, समाचारी-ऽप्येवं, दिशः प्राच्यादिकाः, दिग्देवता इन्द्राद्याः, दिग्स्यो नमः, दिग्देवतास्यो नम इति वहवः।

श्रवनी भूमी देवनमस्तारः, नामवत्, ऋग्वेदाय नम इत्येवं क्रमेण, श्राप्यायस्त इति देवा गातुविद इति निवेदनम्। श्रनेन जपेन परमाला मे प्रीयतःमित्येवं रूपेण।

षय मध्याज्ञसन्ध्यापद्वतिः,—

तत प्रसाणं प्रातः सन्ध्यायां लिखितम्। तत्र विशेषः,—

गायत्रा जलाञ्जलिप्रचेप एक एव। तत्र पुष्पमिश्रयणनियमः,—

जलाञ्जलिप्रचिपकाले सावितीध्यानम् । तद्यया,—

सावित्री वैण्यवी चतुर्भुजा शङ्घनक्रगदापद्मधारिणी युवतिः शुक्तवणी शक्तवस्त्रदयोपेता गरुड्मारु विण्युनीकादागत्य सूर्य-मण्डने प्रविष्टेति ध्यानं, तेजीऽसीत्यावाहनम्।

यमन्तं प्रदिचणं कला उद्दयं उदित्यं चित्रं तचतुः इंसः यचिषदित्येतैक्षपस्थानं कला गायत्रा ऋषादिस्मरणम्।

नराङ्गन्यासी,-

सावित्रादिपूर्व्ववड्यानं ध्येयः सदिति वा ध्यानं यथोक्तार्थ-धाननियमेन तिर्थक्पाणिना शतमष्टोत्तरं श्रष्टादश वा गायत्री-

ता-

ावे**न** 

सेत्,

ग्रन-

स्तेन

गातं **ग**वे,

乱,

त्या रापि

for

228

#### गदाधरपदती ।

जप: कार्यः, ततो गायनुगपस्थानपूर्व्वकं पूर्व्ववहायती-विसर्जनम्।

अयोपस्थानादितर्पणपदितः, जर्द्धवाचीः स्र्योभिमुखस्य उपस्थानं, असंसक्तपाणिदित्यादि प्रातर्वत्, विश्वाङ्त्यनुवाकस्य, स्वयम् उद्यविः, विश्वाङ्ग्रहती छन्दः, उद्यं पावक, यैवा अध्वय्यू, गायनप्रस्तिस्तः, तं प्रक्षया। जगती च्छन्दः, अयं वेनियनं देवानां, आन दलाभिस्तिस्त्रस्तिष्ट्यः, तर्गणिर्विष्वः पदिकत्र हे गायनेप्र' तत् स्र्यस्य तन्सित्रस्य हे तिष्टुभी, वस्महान, वर्यस्रवसा आयन्त द्विति बह्त्यः।

अद्या देवा आक्षणोति हे तिष्टुभी, अत्र तं प्रत्या। अयं वेनियचं देवानाभिति ऋक्षयं, प्रतीकोक्षम् पूर्व्वानातं स्मारितम्।

लोकं ख्णता अस्थेन्द्रं विष्वा इतिवत्, एवं सप्तदमर्ची भवति, प्रथमं विश्वाङ्त्यनुवाकः, विश्वाङ्ब्हत्पिवतु सीमं मध्यायुर्दधः खङ्गपता अविह्नुतं, वातयुतो यो अभिर्ह्यन्तु त्मना प्रजाः गुपी अपुरुषा विराजित ।

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः, दशे विश्वाय स्र्यं, येनापावकचत्तुषा भुरण्यन्तं जना त्रनु ।

वं वर्णं पश्वसि।

दैव्या अध्वर्यू अगतएरयेन स्यावना, मध्यायकं समं जाये, ते प्रतया पूर्विया विष्वयेमया ज्येष्ठतातिं वर्ष्टिषदए खर्विदं, प्रती

<sup>(</sup>१) यहिकचडिगायत्ये। (२) तत्सूर्यस तज्जनितस हे तिष्रामी

२८५

चीनं हजिनं दोहरे धिन माहां जयन्त मनुया सुवर्हसे, श्रयं वेन-श्रोदयत् प्रिणिगर्भाज्योतिर्जरायूर्जसोविमाने, इसमगाए सङ्गसे सूर्यस्य णिष्ठं न वियामितभीरियन्ति।

चित्रं देवाना सुदकादनीकं चत्त्विस्य वक्णस्यानः।
श्राप्राचावा प्रयोवी अन्तरीचं स्थ्यं आत्मा जगतस्तस्युषय॥
श्रान इलाभिर्व्विद्धे सुगस्तिविखानरः सविता देव एतु।
श्राप्यया युवानो मत्सयानो विखं जगदभिपित्वे मनीषा।
यदयकच वत्रचं नुदगा अभित्र्यः, सर्वं तदिन्द्र ते विशे,
तर्गिर्व्विख दर्भतोज्योतिष्कृदसि स्थ्यं, विख मा भामि रोचनं,
तत्स्थिस्य देवत्वं तन्मिन्त्वं मध्या कर्त्तोवितत्यः सञ्जभार,
यदेतयुक्तचरित्यः सधस्यादादावीवासस्तनुतिऽसि मस्मै। तन्मिनस्य
वक्णस्याभिचचे स्र्योक्ष्पं क्षणुदतद्दोक्पस्थे।

श्रनन्त मन्ददृषदस्यपाजः कृष्णमन्दृष्ठितः सम्भरन्ति।
विग्महां श्रिस स्र्य्यवलादित्य महीसि, महस्तेसतो महिमागनिस्यतेऽर्जा देवमहांसि । वटुर्य्यसहसा महाए श्रिस सता देवमहाए
श्रिस, महादेवानामस्र्यः पुरोहितोविभुन्यीतिरदामः ।

श्रायन्त इव स्याँ विश्वेदिन्द्रस्य भचतः, वस्नि जाते जन-मान श्रोजसा प्रतिभागं न दीधिम । श्रद्या देवा उदिता स्यास्य निरण्हमः पिष्टतानि रजद्यात्, तन्नोमित्रोवरुणोमामहन्ता

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ाती-

खस्य

मस्य, यैव्या

स्रित्रं

कच

हान्,

मातं

द्रति, र्दध

गुपो

रूखें,

तं

भौ।

<sup>(</sup>१) पाश्यिः।

<sup>(</sup>२) महानाम-

<sup>(</sup>३) ज्योपाए।

326

# गदाधरपदती।

मदिति: सिन्धुः पृथिवी उतदी:। श्राक्षणोन रजसा वर्त्तमानी निविशयत्रमृतं मर्थञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवी याति भवनानि पथ्यन्।

ॐ पुरुष स्क्रमन्त्रस्य, नारायणऋषिः, पञ्चदमार्चाऽनुष्ट्रप्-कृन्दः। षोउमर्चानिष्टुप्च्छन्दः। जगदीजं पुरुषो देवता, पुरुष-मेधे विनियोगः, पुरुषोऽचं नारायणो कामयतित्यादि ब्राह्मणं।

ॐ सहस्रमीर्षा पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात्। स भूमिं सर्व्वतः स्पष्टात्यतिष्ठद्यमाङ्गुलम्॥ पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच भाव्यं, उतास्तत्वस्येमानी यदने-नातिरोह्ति, एतावानस्य महिमातो जायाण्य पृरुषः।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि तिपादस्यामृतं दिवि। विपाद्र्षे उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः॥ ततो विश्वङ्क्रव्यक्तामसाग्रनानग्रने श्रीभ, ततो विराल जायत, विराजोऽधिपूरुषः।

स जातोऽत्यरिचत पश्चात् भूमिमघोपुरः।
तस्माद् यज्ञालार्व्वहतः सन्भृतं पृषदाज्यं पृश्ण्स्ताण्यक्रे वायव्या
नारण्याग्राम्यायये, तस्माद् यज्ञात्सर्वहत रुचः सामानि जितिरे,
कन्दाण्सि जित्तरे तस्माद् यज्ञस्तस्मादजायत। तन्मे मनः गिवसङ्गल्यमस्, येनेदं भूतं भवनं भविष्यत् परिग्टहीतमस्तिन सर्वे,
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्गल्यमस्, यस्मिनृवः
सामयज्ञण्षि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिण्यितं
सर्वभोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्गल्यमस्। सुसारियरस्था

२८०

निवचनानुष्यानेनीयते भिषुभिर्व्वाजिन इव, हृत्यतिष्ठं यदजरं जिवष्ठं तन्मे मनः ग्रिवसङ्गल्यमसु।

मण्डलब्राह्मणं,—

Į-

۲,

T

विनियोज्यत्वेन मन्त्रकार्यं करणाचन्त्रलाभेन ऋषादिस्मरणं, प्रजापित ऋषिः, यजुः स्योदिवता स्यो पस्थाने विनियोगः, यदेत-चण्डलं तपित तचाइदुत्तं यक्चः सक्चं लोकोय यदेतदितदीय्यते तचाइत्रतं तानि सामानि समाम्नां लोकोय य एष एतदिस्मन् मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजूण्षि स यजुषां लोकः सैषा तय्येव लोकविद्या तपतीति वाग्वे ते पस्यन्ती वदित । य एष-एव सत्युर्यः एष तिस्मन् मण्डले पुरुषैवमस्तं यददिचिदीय्यते तस्मान् सत्युर्निस्मयते सते ह्यस्तस्माद्र्न दृश्यते विवस्ते सर्व्वतो-हेनेन परिवृत्तो सत्यो पुसा विवस्ततीत्येतस्मित्वमण्डल एतस्य पुरुष्यामिति तदेष स्नोको भवित, तयोवा एतयोक्भयो रेतस्य चाणिष एतस्य च पुरुषस्यैतन्मण्डलं प्रतिष्ठा तस्मान्मइदुक्यं परस्मेनग्रण् सन्वेदेतां प्रतिष्ठां चिन्नदा द्रत्येताण् इस प्रतिष्ठां भत्तेषां सन्त्रद्रक्यं परस्मेनग्रण् सन्वेदेतां प्रतिष्ठां चिन्नदा द्रत्येताण् इस प्रतिष्ठां भत्तेषां सन्नद्रक्यं परस्मेनग्रण् सन्वेदेतां प्रतिष्ठां चिन्नदा द्रत्येताण् इस प्रतिष्ठां भत्तेषां सन्नद्रक्यं परस्मे ग्रण् सित तस्मादुक्यग्रसं भूयिष्ठं परि-चन्नते प्रतिष्ठा च्छिनो हि भवतीत्यधीदेवतम्।

श्रया यज्ञ यदेतनाण्डलं यदेतनाण्डलं यतसादमा श्रजायन्त एके चोभयादत:।

> गावो इ जित्तरे तस्मात्तसाज्जाता अजावयः। तं यत्तं विधिष प्रोचन् पुरुषं जातमग्रतः॥ तेन देवा अजायन्त साध्या ऋषयस्य ये।

### गदाधरपदती।

२८८

यत्पुरुषं व्यद्धः कितधा व्यक्तव्ययन्, सुखं किसस्यासि किं बाह किमूरू पादा उचिते। ब्राह्मणोऽस्य सुखसासी द्वाह राजन्यः कतः, उरू तदस्य यदैष्यः पद्माएं शूद्रो अजायत।

चन्द्रमा मनसो जातयची: स्र्यो अजायत।
श्रीचादाय्य प्राण्य सुखादिन्नरजायत॥
नाभ्या आसीदन्तरीचं श्रीणों ची: समवर्त्तत।
पद्गां भूमिर्दिश: श्रोतात्त्रयालीकान् श्रकल्ययन्, यत्पुक्षेण इविषा देवा यज्ञ मतन्वत।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं यीस इधः शरदविः।
सप्तास्यासन् परिधयस्तिः सप्त सिमधक्तता॥
देवाय यज्ञं तन्वाना अवधन् पुरुषं पश्चम्।
यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं
महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।

यज्जायत दत्यस्य षट्कस्य, प्रजापितऋषिः, तिष्टुप्छन्दः, मनोदेवता स्र्योपस्थाने विनियोगः, ॐ यज्जायतो दूरसुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तयैवेति, दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरकं तन्मे मनः प्रिवसंकल्पमस् ।

येन कर्मा खपसो मनी िषणो यज्ञे छ खन्त वितयेषु धीराः। यत्पूर्वे यचमन्तः प्रजानां तन्त्रेमनः शिवसंक ल्यमस् । यत्प्रज्ञान स्मृड्वेतो प्रतिय ज्योतिरन्तरस्तं प्रजास । यसानृते किञ्चन कर्मे कुरुते तन्त्रे मनः शिवसंक ल्यमस् ।

<sup>(</sup>१) प्राचास।

<sup>(</sup>२) स्टतचेती-।

### BIBLIOTHECA INDICA

A

# COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED BY THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

NEW SERIES, No. 127, 1142, 1178, 1195.

U

# GADĀDHARA-PADDHATI

dvitīya khandah ĀCPĀRASĀRAP.

BY

GADĀDHARA RĀJAGURU.

EDITED BY

PAŅDIT SADĀŠIVA MIŠRA.

PURI.

VOL. II., FASCICULUS IV.

Calcutta:

PRINTED BY UPENDRA NATHA CHAKRAVARTI, AT THE SANSKRIT PRESS

AND PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET,

1908.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# गदाधरपद्वती चाचारसारः।

दितीयखण्डः।

# श्रीगदाधरराजगुरुप्रणीतः।

एसियाटीकसोसाद्दरीनामिकायाः सभाया-

अनुमत्या

श्रीपुरुषोत्तमचेत्र निवासिना

पिंडतश्रीसदाशिवमिश्रेग

संस्कृत:।

कलिकाता-राजधान्यां

श्री उपेन्द्र नायच कवर्त्ति ना

संस्कृतयन्त्रे मुद्रितः।

एसियाटीकसोसाद्रटीनामिकया सभया प्रकाशितः ।

१८०८ खीषादः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

F

le hi

th ed med dir Sa pu

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# PREFACE.

In these days of elaborate enquiry and learned research our Sanskrit lore which was gradually sinking into dark oblivion, is now coming to light through the liberal patronage of Government and arduous efforts of many private individuals. We are highly indebted to the Asiatic Society which has done incalculable good in this direction and if the Society continues working for some years to come all our Sanskrit Shastras are likely to be revived, About 25 years ago Dr. Rajendra Lal Mittra L. L. D. C. I. E. deputated one of the travelling Pandits of the Society, Pandit Ramnath Tarkaratna to visit Orissa for collecting Sanskrit works. Again in 1894, the Society engaged Pandit Benod Behari Bhattacharjya for the same purpose. I had the honour and pleasure of accompanying the learned Pandit in his travel and did all I could to help him in collecting many invaluable works which the Society had not found else where. Hence my connection with the Society and my acquiantance with their worthy Phylological Secretrry, Mahamahopadhyaya Haraprasad Sastri, through whose kindness, I was honcured with the work of editing Gadadharpadhati, a big Smriti code of excellent merit written by Gadadhar Rajguru. The entire work divided into five parts viz. Achar Sar, Dana Sar, Sudhi Sár, Brata Sár and Kála Sár has already been printed and published by the Asiatic Society. The present volume now printed and published is Achár Sár. Kála Sár deals with the determination of the appropriate and auspicious

(2)

time for the performance of several rites and ceremonies which form the daily religious duties of a devout Brahmin. For what is Hindu life but a routine of religious practices duly observed in right moment and in right order. Achár Sár deals with the several religious rites as well as the manner in which one should take his meals, sleep etc during a day i. e. 24 hours. The arrangement of their subjects is strictly logical, their language chaste, and style lucid. A superficial reader will, I dare say, bear testimony to the vast erudition and rare originality of their author. Gadadhar Padhati is not certainly a very ancient work. Its author lived not more than 170 years ago. We learn from the work itself and from the geneology of his

क्षणात् कौ भिक-वाजपेयि-तुलसीवंशात् वहत्पण्डिता-चीतियन्यकतः स रायगुरुरित्यासीत् वदान्यायणीः। पुन्नः गारदराजपेयमस्वतद् विद्वान् हरेक्षण्भू-नायश्रीमहिषी-गुरुईवधराभिख्योऽयजो यामकत्॥ वेदानादिसमसायास्त्रनिलयो नीलाम्बराख्योऽनुज-स्तस्य सार्त्तवरोऽतिदैवविदस्रुत्साहित्यविद्यार्थवः। सहैयाकरण्य नीतिनिप्रणः स्रीनीलग्रेलेणित-मंज्ञसानस्खात्मवानवयवस्तोतं च योऽवर्णयत्॥ धीरेशान् सवितीर्णदापितमहासत्शासनेषूत्तमान् संस्थायाध्वरियो विधाय धनदप्रस्थान दिजांसान् व्यधात्। पाच्यं पाप चतुर्मूखादिकमहायज्ञेषु सनोषयन् विप्रादीनिप राजसूयजनितं यौधिष्ठिरं यो यशः॥ यो नीतास्वरराजग्रब्धिभधया ख्यातः चितौ स्रीहरे-क्षणाख्यचितिषेश्वरेभपतिना शिष्येण सन्मानितः। मौनणीं डुचत्रष्टयाच्य्तपदान्भोजाङ्करणातप-लाग्णेन दिपचामर्प्रस्तिभिश्वासीयचिक्नेः परैः॥

th

 $J_a$ 

S

(3)

ies

in

ces

iár

the

etc

eir

yle

ny

01'.

rk.

un

his

family that the author was the son of Nilamber Rajguru, the precepter of Harakrushna Dev, a king of the Gajapati Dynasty\* of Orissa, who reigned from 1714 to 1718 A. D. His uncle Haladhar Rajguru received from the said king grant of land, a very lagre Brahmin village about 4 miles off Puri, called Harekrushnapur. His mother Janaki is said to be an accomplished lady of very high repute.

In Conclusion, I beg leave to observe that Gadadhar-padhati is the last and best known Smriti for recognising and regulating the manners and customs of the Hindus in Orissa. Of all the local Smritis used in Orissa this work is mostly accepted and is considered to be of highest authority. The object of the Society in publishing this valuable work will be fulfilled if it help the Hindus in solving the social problems of the Hindu life. I must express my gratefulness to the Raja of Khalikota in the Gaujam district for his kindness in supplying me from his library with a copy of Achár Sár which I could not get elsewhere.

यञ्चा यञ्चरमो यमेश्वर रूति भाता दृहत्पि छत-स्तं नी जाम्बरनामकं च पितरं श्रीजानकीं मातरम्। नत्वा राजगुर्गदाधरसुधीस्तं का जमाराभिधं यन्यं प्रारभते विजोक्य यमिमं निःसंगयाः स्यूर्जनाः॥

<sup>\*</sup> Gajapati is the same as the Ganga Dynasty. The founder of this dynasty was Chauraganga Dev who was a native of Orrissa and is represented as the son of Gokarneswar near Mahendra Hills in the southern part of Orissa.—Vide Madala Panji of the Puri Jaganath Temple and Gangavansamcharita, a historical drama in Sanskrit.

#### श्राचारसारः।

325

न पत्ययए सक्नोय यदेत इदं तत्पुष्करपर्णमापोच्चेतामापः पुष्करपण्मय 'स एष तिस्मिन् मण्डले पुरुषोऽयमेव 'सत्योऽयए हिरणाय: पुरुष:, तदेवैतत्त्रयण् सण् ैसालोहीपे भेतद्यज्ञ-स्वैवानुसए स्थासू इसुपक्रामित तदेतमध्येति तस्नादिगनाद्रियेत परिहतमसूत छोषु <sup>8</sup>तदा भवति त्यु एवाधि यत्तं, अयाध्यातां यदेतना एड लं तपति यशेष कला इदं तत् ग्रुक्त मं च्एनय यदेत-दिचिदीं प्यते यचैतत् पुष्करपर्णि मिदं तत्क प्णम चण्न यएष एतस्मिन्यग्डले पुरुषो यश्चैष हिरग्मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयं दिचि एे यत्पुक्षः । य एष एव लोकं १प्टिणितामेष सर्वोऽन्निरिमः संपद्यते, तस्यैतिकाथुनं योऽयए सव्येयन्पुक्वोईसूलले तदालानी यिनायुनं यदा वै सहसियुने नायसवीं उक्तत्स्नतायैतदत्ते दे भवती-इन्द्र हि मिश्नं प्रजननं तस्मादे चयरोकं ग्रेगे उपधीयते तसादुद्याभ्यां चितिं प्रणयन्ति, स एष एवेन्द्रो योऽयं दिच्णियन् पुरुषोधोऽयमन्त्राणी ताभ्यां देवा एतां विद्युत्मिकविन्नासिकां तस्माज्जायाया अन्तेनास्मियादीर्थ्यवान वास्माज्जायते वीर्थ्यवन्त-भुइसा जनयन्ति यस्या अन्तेनासाति ।

तरेत देवव्रत ए राजन्य विवी मनुष्याणा मनुत्तमां गोपयन्ति तसादुतेषु वीर्य्यवान् जायते स्तवाकावयसाए सान्निप्रस्थेनं न

<sup>(</sup>१) यएष एतस्मिन्।

<sup>(</sup>२) मयीऽय ए-

<sup>(</sup>३) ख्लोहोपधत्ते तदाज्ञस्वैव-

<sup>(8)</sup> ह्येष्टरो भवति-।

<sup>(</sup>y) ==-

<sup>(</sup>६) मुर्चोऽ-

<sup>(9)</sup> हे हे लोकं-

<sup>(</sup>८) बन्ध वो-

### गदाधरपदती।

220

जनयति तौ हृदयस्याकाग्रं प्रत्यवेत्य मिथुनीभवतस्ती यदा मियनस्यान्तं गच्छतोऽय हैतत् पुरुषः स्विपिति तदर्घा है वेदं मानुषस्य मिथ्नस्यान्तं गला समिति भव इति देवए ह्योतिस्यनं परमोद्येष आनन्द तस्मादेवं वित्खपां लोकाए है ते एव तदेव ते मिय्ने प्रियेण धान्ता सन्वर्धयित तस्मादु इ स्वपन्तं धूरेण वन-वोधयेन्नेतरेते देवते मिथुनीभवन्छो हिनसानीति तस्मादुहैतत् सुष्टगुणक्केषाणिमव सुखं अवत्येते एव तदेव ते रेत: सिचनः तस्माद्रेत: स इदए सर्व एव सन्धवित यहिंह विं च, स एष एव सृत्युर्य एष तिस्मन्मण्डले पुन्षो यसायं दिचिणीयन्पुर्षः तस द्येतस्य हृदये पादावतिह्य तो ती हैतदाच्छित्रो क्रामित यसनी क्रामत्यय हैतत् पुरुषो स्त्रियते तस्प्रादुहैतयेतमाहुराच्छैदितस्वेते षड़ एव प्राण एष ही मा: सर्वा: प्रजा: प्रण्यति तस्यैते प्राणाः स्वासयदास्विपत्ययैनमेते प्राणाः स्वा चिप यन्ति तसात् खापीयखाप्ययोहः सर्वतण् खप्रनुत्या चचते परीपरोचका माहिदेवाः।

स एते: सुप्तो न कस्यानवेदमनसा सङ्कल्पयित न वाचावस्य रसं विजानाति न घाणेन गन्धं विजानाति न चत्तुषा पश्चिति न स्रोतेण स्रणोत्येवए ह्येते तदापिता भवन्ति स एष एक: सन्ध्रजाः सु बहुधा व्याविष्टः तस्मादेकासित लोकं प्रणाति सर्वमिनम्तः विभत्यय यदेक एव तस्मादेका, तदाहुरेको सृत्युविभना दृत्येवस् वहवस्रित स्रव्यादयेहासावसूत्र तेनेकोय यदिह प्रजास बहुधा व्यादिष्टस्तेनो रहवः, तदा दुरन्तिके सृत्युदुरात्यन्तिकः दूरे विति

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

228

ह्यत्र्याद्यदहाय मिहाध्यासं तेनान्तिकेय यदस्य 'वसुत्र तेनोदूरे,
तरेष स्रोको भवित सन्ये भात्ययस्ति रसानाए साचरेस्त इति
यरेतन्यण्डलं तपित तदनमयना एष एतन्यण्डले गुरु स्रमोभामं
एतस्मिन्ननेपस्ति भातीत्यधिरेवत, स्रयाध्यात्मिस्मेव स्रीरमन्नमययो यां दक्षिणे यन्पुरुषस्थेता स एतस्मिन्ननेपस्ति भाति,
तमितमग्निरित्यध्ययेव उपासते यज्ञरित्येषहीद्यए सर्वे युनित्ति
सामिति कन्दोगा एतस्मिन्नोदए सर्वेए समानसुक्रयमिति वह्नषएषहीदए सर्वेश्वयापयित यान्तरिति यन्तिवद एतेन हीदए, सर्वे
चतं विषमिति सर्पा सर्पा इति सर्पविद उर्जित 'देवायिरिति
'मनुष्यमायेत्यसुरा: खधेति पितरो देवजन इति देवजनपदोरूपमिति गन्धवीगन्य इत्यस्परसन्तं यथाययोपासते तहेवो 'भविति
'तष्ठैत्यत्वाविततस्मादेनभेनं' एवंवित्यवेरवैतैरुपासीत सर्वए हैतइति सर्वेथ हैनभेतद्ग्वावित ।

स एव तेष्टकोऽग्निक्चो वाययुरेकास्यस्यैकातव्यं कांग्रगर्भपद-धातिक्का एव तस्या आयतनमय यां यज्ञुषा पुरुष एव तस्या आयतनमययाण् साम्ना पुष्करपण्मिव तस्या आयतनमेवं वैष्टकः ते एवते उभे एव च क्का एतच पुष्करपण्मितं पुरुषमपीत उभे ह्यना भेनावरपीत एवत स्मृकेष्टकं स एव एव सृत्युर्य एष

ย่

त्

**1**:

a

स्य

नो

तेत

Π:

त्

FI

ख

न

11-

**1**-

캠

वा

FA

<sup>(</sup>१) वसुत।

<sup>(</sup>२) देवारयिति।

<sup>(</sup>३) मनुष्वा-।

<sup>(8)</sup> तत्तद्देवभवति।

<sup>(</sup>५) तड्डेमाभूत्वावति।

<sup>(</sup>६) तसादेनमेवं वित्-।

<sup>(</sup>७) ह्यकासेयजरपीत।

### गदाधरपद्यती।

तिस्मिनाण्डले पुरुषो यश्वायं दिल्णे यन्पुरुषः स एष एवं विदि भाला भवति स यदैवं विदस्मान्नोका रौत्ययैतमे अल्लानमिन् संसवन्ति सोऽसतो भवति सृत्युर्हिस्याला भवति इतिमण्डल-ब्राह्मणं, दिवाकीणें:, शतरुद्रीयः शतैरिति लण्लीधरः, नमस्त-इति तिस्णां प्रजापति ऋषिः, गायतीक्रन्दः, हयोरनुष्टुप्कन्दः, रुद्रो देवता, सूर्योपस्थाने विनियोगः।

नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः, बाइभ्यासुतते नमः, या ते रुद्र शिवातनूरघोरा पापकाशिनो, तया नस्तन्वशन्त मया गिरिशन्ताभिचाकसिहो, यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विभर्षेऽस्तवे, शिवां गिरित्रतां कुरु मां हिंसीः पुरुषं जगत्।

सीराः,--

222

परमिष्ठिप्रजापित ऋषिः, द्वयोरनृष्टुप्तृतीयस्य विराट् चादित्यो देवता, स्योपस्थाने विनियोगः, कदाचनस्तरीरिम-नेन्द्रसय सिदाग्रुषे, उपीपेनु सघवन् सूयद्दनुतेदानं देवस्य पृच्छते चादित्येभ्यस्वा।

कदाचन प्रयच्छस्युभे निभासि जन्मनी, हरीयादित्यसवनत्त-रिद्दन्द्रियमातस्यासमृतं दिव्या त्रादित्येभ्यस्वा।

ह

यज्ञोदेवानां प्रत्येति सुन्नामादित्यभवता सृगयन्तः, आवी-वाचि सुमतीवहत्या दण् होश्विद्रगावित्वोविभरासदादित्वेभ्यस्वा, अधमर्षणस्कोनोपस्थानम्।

#### श्रीचारसार:।

2€3

ग्रह्योपनिषत्,—

IT

ì,

ट्

1-

ते

पूर्णभिदं पूर्णापूर्णमुचते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

ॐ खं ब्रह्माखं पुराणं वायुरिमति हस्माह कीरव्यायणीपुतो वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद्देदितव्यम्।

यसक्षवे मण्डलब्राह्मणान्तं, यसक्ती विश्वाङ्ग्लिन्वाक्तमात्रेण वीपस्थानं, 'तत प्रदिचणमाद्यस्य नमस्क्रत्योपवीय प्रामर्थः, इस्त-स्थेषु प्रागयेषु दर्भेषु, प्राद्मुखलेन सव्यतयोपवीत प्रामर्थः, इस्त-योस्तीयेन घर्षणं, तिराचमनं यङ्गुष्ठमूलेन योष्ठयोर्मार्ज्जनं, श्रीष्ठ-योरिवाङ्गल्ययः सक्तदुपस्पर्यनं, उदकेन वामपाणिना प्रोचणं, पाद-योय प्रोचणं, शिरयच्चर्डयनासिकाइययोच्डयानां इस्तेन स्पर्यनं, पवित्रलच्चणोपेतकुश्वययेण इन्द्रियस्पर्शनं, तदेव पावनं, पच्चयम्मात्राभिः प्रणवेन प्राणायामत्रयं, दिचणजानूपरि पवित्रोपयह-व्यतिरिक्तपवित्रलच्चणोपेतकुश्वययुक्ताच्चलिधारणं, प्रणवमुचार्यं-व्याद्वित्वयोचारणम्।

गायत्राः पादानां व्यस्तानां उचारणं, पुनः गायत्राः पाद-इयरूपमर्ज्ञचमुचार्ये तृतीयपादीचारणम्।

ततः त्राद्यावारभ्यं मन्त्रसंहितायाः प्रथमम् ।

अध्यायाध्यायक्रमेण । अनुवाकानुवाकक्रमेण वा। प्रति-

### गदाधरपदती।

838

दिनं यावलमाप्ति पाठः। मन्त्रसमाप्ती ब्राह्मण्संहितायाः अध्यायाध्यायक्रमेण ब्राह्मण्क्रमी यावलमाप्ति पाठः।

त्रशक्ती किणिकाक्रमेण वा, एवमेकां शाखां समाध्य यसानेकवेदाध्ययनं तस्यापरस्य वेदस्येवमेव क्रमेण समापनम्।
पव्यादायवेपुराणितिहासाङ्गानां ययाक्रमेण समापनम्। एवं
याविद्विदिनैरेतिषां समाप्तिः पुनरादावारभ्य वेदिमित्येवं क्रमेण
यावज्ञीवमभ्यासः। त्रशक्ती गायतीमानं, प्रणवसानं वा, फलविशेषार्थिनः पुरुषस्कस्य जपनियमः। भूः, सुवः, स्वः, सत्यं,
तपः, त्रद्वायां, जुहोमोत्येतावन्यानं वा, त्रशक्ती सर्ववेदफलार्थिनः,
सींकारचतुरावित्तिगायतीजपः, त्रास्वकजातवेदा गायतीरूपणताचरा जपो वा काम्यः, एवं ब्रह्मयज्ञं कत्वा अन्ते प्रुतप्रणवोद्यारणं,
नमो ब्रह्मणे, नमस्वग्नये, नमः पृथिव्ये, नमो श्रोषधीभ्यो,
नमो वाचे, नमो वाचस्यतये, नमो विश्ववे वहते करोमीति
विज्ञपः, इति तैत्तिरीयश्रुत्यनुसारेण ब्रह्मयज्ञविधः। श्रस्थ
प्रत्यचश्रुतिगतप्रकारान्तरं न ग्रह्मते स्मृत्युक्तत्वात्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### श्राचारसार:।

२८५

# अय तर्पणविधि:।

T:

T-

वं

ग्

न-

यं.

ť.,

IT-

णं,

it,

ति

स्य

प्रागयक्ष प्रचयास्तरणं, विश्वे देवा स इत्यस्य मन्त्रस्य, 'एच्छ-मह ऋषिः, गायती छन्दः, विश्वे देवा देवताः, ब्रह्मादीनामावा इने विनियोगः। विश्वे देवा स ग्रागत ग्रणुताम इमं इवं, एवं वर्ष्टि निषीदत, इत्यच्चतपुष्पाभ्यां ब्रह्मादयो विश्वे देवा ग्रतागच्छते— त्यावा इनं, ग्रच्चतानि वीकीर्यं, विश्वे देवाः ग्रणुतेमं इत्यस्य मन्त्रस्य सुद्दोत्र ऋषिः, विष्ठुप्छन्दः, विश्वे देवाः ग्रणुतेमं इत्यस्य मन्त्रस्य सुद्दोत्र ऋषिः, विष्ठुप्छन्दः, विश्वे देवा देवताः, जपे विनियोगः, विश्वे देवाः ग्रणुतेमं इवं मे ये ग्रन्तरीचे च उपद्यविष्ट, येऽन्नि-जिह्वा उतवायज्ञना ग्रासद्यास्मिन् विहेषिमादयध्वं इति जपः।

दिचिणजानुपातनं, उदझुखलं, ऋजुकुश्चयस्य दिचणहस्तेन तर्पणार्थं यहणं, वामहस्तेन दिचणहस्तस्पर्भनं, ॐ ब्रह्मा त्य्यतां, इति अङ्गुष्ठमूलरूपब्रह्मतीर्थेन अचतयुक्तजलैयेवासिर्वा प्रादेश-मात्रमुहृत्य जले जलप्रचेपेण सक्तद्वह्मतर्पणं, इदं ब्रह्मणे मनसा त्यागं कुर्यात्, एवं सर्वेत्, एवं ॐ विणुस्तृष्यतां, इत्यङ्गुल्यग्र-रूपेण देवतीर्थेन सक्तत्तर्पयेत्।

रुद्रस्तृप्यतां इति पूर्ववत्, ॐ प्रजापतिस्तृप्यतां इति किनिष्ठास्त्रकरूपेण प्रजापतितीर्धेन सक्तत्।

इत: प्रस्ति देवतर्पणं देवतीर्घेन सक्तत् कार्यं, देवास्तृप्यन्तां कन्दांसि द्यप्यन्तां, वेदास्तृप्यन्तां, ऋषयस्तृप्यन्तां, सनातनास्तृप्यन्तां, पुराणाचार्यास्तृप्यन्तां, गत्धर्वाचार्यास्तृप्यन्तां, इतराचार्या-

<sup>(</sup>१) ग्र-।

स्तृष्यन्तां, सम्बसरः सावयवस्तृष्यतां, देव्य स्तृष्यन्तां, अपरस-स्तृष्यन्तां, देवानुगास्तृष्यन्तां, नागास्तृष्यन्तां, ॐ सागरास्तृष्यन्तां, ॐ पर्वतास्तृष्यन्तां, ॐ मनुष्यास्तृष्यन्तां, यच्चास्तृष्यन्तां, रचांसि-दृष्यन्तां, ॐ सुपर्णास्तृष्यन्तां, भूतानि दृष्यन्तां, पग्रवस्तृष्यनां, वनस्तत्यस्तृष्यन्तां, ॐ श्रोषधयस्तृष्यन्तां, ॐ भूतग्रामचतुर्विध-स्तृष्यतां,

स्थलस्य समीप चेळाले जलप्रचेपः, स्थले चेदुहृतोदकेन 'चावाहनस्थानकुग्रेषु ताम्बादिपातादिस्थेषु जले स्थलेऽपि वा।

ततो यज्ञस्त्रोत्तरीय कर्णावसक्ते कला देवावाइनं कुम्त्रयमृत्तरायं कला दचइस्तस्थितकुम्त्रयमध्यस्य तोयाभिमुखं धला
उदझुखः सनकाद्याः सप्त मनुष्या च्रतागच्छत इति चावाइ
म्यान्वारब्धे दचइस्तेन प्राजापत्यतीर्थेन सनकादीनां प्रत्येकं
वारइयं तर्पणं, ॐ सनकस्तृप्यतां, ॐ सनन्दस्तृप्यतां, ॐ
सनातनस्तृप्यतां, ॐ किपलस्तृप्यतां, ॐ चासुरिस्तृप्यतां, ॐ
वोदुस्तृप्यतां, ॐ पञ्चिश्रखस्तृप्यताम्।

अत्र सर्व्यतापि मानस स्थागः, ततो यज्ञोपवीतोत्तरीये अपसव्ये काला दिचणाभिमुखः सव्यं जानु भूमी निपात्य तत्र देवावाहनं कुणत्रयं दिचणायं काला तिलपुष्पमादद्यात्।

ॐ उगन्त इत्यस्य मन्त्रस्य, गङ्घ ऋषिः, त्रिष्टुप्कन्दः, पितरी देवता, त्रावाहने विनियोगः। ॐ उग्रन्तस्वा निधीमह्युगन्तः

<sup>(</sup>१) स्यवस्यस्य तीरमभीपे चेज्जने चेदुबृतोदकेन स्थने समावे चावाहन स्यानकुणेषु तामनातादिस्थेषु जने स्थनेऽपि वा।

035

समिधीमिहि। उग्रनुगत ग्रावह पितृन् हविषेऽत्तवे इति पठिला कव्यवालनलादयो दिव्यपितरोऽत्रागच्छत।

वसवी कट्टा श्रादित्या श्राचाश्चा श्रवागच्छत, श्रमुकसगीताश्रम्मत्पित्यपितामहप्रपितामहा श्रमुकामुकामुकाग्रम्भाण श्रवागच्छत, श्रमुकसगीता श्रम्मनात्यपितामहीप्रपितामहा: श्रमुकामुकामुका देव्य: श्रतागच्छत, श्रमुकसगीता श्रम्मनातामहप्रमातामह-हदप्रमातामहा श्रमुकामुकामुक्यमाण: श्रतागच्छत
इति श्रावाहयेत्, श्रमामध्यं सामान्यत: पितरो श्रवागच्छतइति श्रावाहयेत्, जीवत्पित्यको वस्तादिहदप्रमातामहान्तानामावाहनं न कुर्य्यात्, केवलं मातरि स्तायां मात्यपितामहीप्रपितामह्य श्रवागच्छत इति विहेषदः पितर इत्यनकरं श्रावाहयेत्
तित्तविकिरणं, श्रायान्तन इत्यस्य मन्तस्य, शङ्क ऋषिः, त्रिष्टुपछन्दः, पितरो देवता जपे विनियोगः।

त्रायन्तुनः पितरः सोम्यासोऽग्निंश्वान्ता पिष्टिभिर्देवयानैः त्रस्मिन् यज्ञे स्वधयामदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्।

इति जपः, रजतादितास्त्रादिपात्राभावे रजतादिकीलकयुते-नाञ्जलिना वा, केवलाञ्जलिना वा तर्पणं, तर्पणसाधनदचहस्त-स्थितकुग्रत्नयस्य दिगुणीकत्य कुग्रदिदलेन मोटककरणम्।

कुशमूलाययोर्जले प्रवेशाय सव्यहस्ते कुशमध्यधारणम्। पित्ततीर्थन पात्रे जलपूरणं, दिचणहस्तेन यङ्गुष्ठतर्जनीरूप-सुद्रां परिचृत्य पात्रस्थलेषु तिलप्रचेपः।

₹-

Ĭ-

न

₮-

I

ह्य

कं

ž'n

ग्रे

A

7.

<sup>(</sup>१) व्वा-।

<sup>(</sup>२) त्ता-।

श्रुडाञ्चितिना यहणे पूर्वभिव दिचिणहस्तेन तिलानादाय वामहस्ते लला जलपूरणं, उड़तोदकेन पचे भूमिष्ठजलपूर्ण-पाचे तिलान् प्रचित्र्य तत्पाचात्पाचेण सितलजलग्रहणं जीवित्पर कस्य तिलतपंणाभावः, कत्र्यवालनलादीनां प्रत्येकं वारत्रयं तपेणं, ॐ कत्रवालनलस्तृप्यतां, इति गोश्रङ्गभात्रसृष्ट्य पिर्टि तीर्थेन जलं चिपेत्। त्यागो मानसः।

ॐ मोमस्तृष्यतां, ॐ यमस्तृष्यतां, ॐ अर्थमा हष्यतां, ॐ अग्निवात्ताः पितरस्तृष्यन्तां, ॐ सोमपाः पितरस्तृष्यनां, ॐ विश्वदः पितरस्तृष्यन्तां, एतावज्जीवित्यहकः कुर्यात्।

पितरि जीवित मातिर सतायां मात्रिपितामहीनां तप्णमनैव, प्रिपतामही ततः प्रमीतिपित्यकस्याधिकं, ॐ वसव-सुप्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधानमः, इति पित्रतीर्थेन गोश्यङ्ग-मानमुड्ल्य वारत्रयम्।

इत:प्रश्नित सर्वेषां प्रत्येकं वारचयं तर्पणं, ॐ क्ट्रास्तृष्यन्ता-मिदं जलं तेभ्य: स्वधा नमः, ॐ श्रादित्यास्तृष्यन्तां इदं जलं तेभ्य: स्वधा नमः, ॐ श्राचार्थास्तृष्यन्तां इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः।

यव मन्तादी प्रणवीचारणं, नामविशेषणगोतादी च।
यथ पित्रादितर्पणं, उदीरतामित्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापितच्रिषिः तिष्टुप्छन्दः, पितरो देवताः, पित्रतर्पणे विनियोगः, अ
उदीरतामवर उत्परा स उनाध्यमाः पितरः सोम्यासः।

अमुं य ईयुरहकारतज्ञास्तेनोऽवन्तु पितरी हवेषु इति पिठला

335

त्रमुकसगोवीऽस्मिता अभुकदेवग्रमी तृष्यतासिदं जलं तस्मै स्वधानसः, इति प्रथमाञ्जलिं दद्यात्।

यक्षित्स इत्यस्य मन्त्रस्य, यक्षित्रा ऋषिः, तिष्टुप्कन्दः, पितरो देवताः, पित्रतर्पणे विनियोगः, यक्षिरसोनः पितरोऽनवय्वा यथर्वाणो स्गवः सोम्यासः, तेषां वयं समतोयित्त्रयानामपि भद्रे सौमनसे स्थामः, यसुकसगोत्रोऽस्मत्पिता यसुकदेवयर्मा
तृष्यतासिदं जलं तस्मै स्था नमः, इति दितीयाञ्चलं द्यात्।
यायन्तुन द्रत्यस्य मन्त्रस्य, यक्ष ऋषिः, तिष्टुप्कन्दः पितरो
देवताः पित्रतर्पणे विनियोगः, ॐ मधुवाता ऋतायते मधुच्चरन्तु
साधवः, साध्वीनः सन्तोषधीः।

यायान्तुन इति यसानित्यन्तं पठिला यसुकसगोत्रो उसात् पिता चसुकदेवसमी त्यायतामिदं जलं तस्मे स्वधानमः, इति दतौयाञ्जलं ददात्, प्रत्यञ्जलि मानसस्यागः।

जर्जिमित्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः, यजुःपितरोदेवताः, पितामहत्पेणे विनियोगः, ॐ जर्जंबहन्तीरमृतं घृतं पयःकीलालं परिस्तुतं, स्वधास्यतपेयतमे पितृन्, ॐ अमुक्तमगोत्रोऽस्मत्पिता-महोऽमुक्तदेवशर्मा द्यायतामिदं जलं तस्मै स्वधानमः, इतिप्रथमा-श्विलिदानं, त्यागः सर्वत्र मानसः।

तं

1

ॐ पित्रभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः, यजुः पितरो-देवताः पितामहत्वपेणे विनियोगः, ॐ पित्रभ्यः खधायिभ्यः खधा-नमः, पितामह्रभ्यः खधायिभ्यः खधानमः, प्रपितामह्रभ्यः खाधायिभ्यः खधानमः, श्रचन् पितरोऽमीमदन्त पितरोऽति- त्ययन्तु पितरोपितरः श्रन्थध्वं, त्रमुकसगोत्रोऽस्मित्यितामहो-ऽमुकदेवशर्मा त्ययतामिटं जलं तस्मै खधानमः, इति हितीया-च्चलिदानम्।

येचेह द्रत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापित ऋषि:, तिष्टुप्कन्दः, पितरी देवताः पितामहत्पेणे विनियोगः, ॐ येचेह पितरी येचनेह यांच विद्ययाए। उच न प्रविद्य, त्वं वित्य यित ते जातवेदः स्वधािभः यज्ञं सुक्ततं जुषस्व, ॐ त्रसुकसगोचोऽस्मित्यतामहो ऽसुकदेवश्मी त्रप्यतािमदं जलं तस्मे स्वधानमः, इति त्वतीया- ज्ञालिदानम्।

ॐ मधुवाता इत्यस्य मन्त्रस्य, गीतम ऋषिः, गायत्रीकृतः विश्वेदेवा देवताः, प्रपितामहत्रपेणे विनियोगः।

ॐ मधुवाता ऋताय ते मधु चरन्ति 'साधवः, माध्वीनैः रेसन्तोषधीः, श्रमुकसगोत्रोऽस्मत्यितामहोऽसुकदेवशर्मा त्य्यता-मिदं जलं तस्मे स्वधानमः, इति प्रथमाञ्जलि दानम्।

मधुनत्तिमित्यस्य मन्त्रस्य, गौतम ऋषिः, गायतीक्रन्दः, विष्वे-देवा देवताः प्रिपतामचत्र्येणे विनियोगः, ॐ मधुनत्तमृतोषषी-मधुमत्पार्थिवं रजः, मधुद्यौरस्तुनः पिता, श्रमुकसगोतोऽस्मत्-प्रिपतामचोऽमुकदेवश्यमा त्रिय्यतामिदं जलं तस्मै स्वधानमः, इति दितौयाञ्चलिदानम्।

ॐ मधुमां न इत्यस्य मन्त्रस्य, गौतम ऋषिः, गायत्रीक्र्यः, विष्वेदेवा देवताः, प्रिपतामहत्र्पणे विनियोगः।

<sup>(</sup>१) सिन्धवः।

<sup>(</sup>२) सन्त्योषधीः।

ॐ सधुमात्री वनस्पतिमधुमां त्रसु स्र्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः, त्रसुकसगोत्रोऽस्मत्रपितामहो त्रमुकदेवशर्मा त्रप्यता-मिदं जलं तस्मै खधानमः, इति त्रतीयाञ्जलिदानम्।

त्रमुकसगोवास्मित्यत्यितामचप्रिपितामचा त्रमुकामुकामुक-देवगर्माणस्तृष्यध्विमदं जलं युप्पभ्यं खधानमः, इति मन्त्रं प्रत्यञ्जलि पठित्वा त्रञ्जलिनयदानं, पितामच्चे जीवित प्रिपता-मच्चे पितामचसम्बिसमन्ताः।

एवमन्यदू ह्यं,---

T-

₹:

T-

,

ॐ नमीव इत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः, यजुः, पितरी-देवताः जपे विनियोगः, ॐ नमोवः पितरो 'ग्रुषायनमो वः पितरस्तपसे नमोवः पितरो यज्जीवं तस्मै नमोवः पितरो रसाय, नमो वः पितरो घोराय मन्यवे स्वधाये वः पितरो नमः, इति कताञ्जलिर्जपेत्, 'पुनः षट्कलो नमस्तुर्यात्।

यथ माहतपेणं,—

यमुकसगोताऽस्मनाताऽसुकादेवी हप्यतामिटं जलं तस्यै स्वधानमः, इति प्रत्यञ्चलि पिठला यञ्चलित्यं दद्यात्, एवं यमुकसगोताऽस्मित्यतामची हप्यतामिटं जलं तस्यै स्वधानमः इति प्रत्यञ्चलि पिठला यञ्चलित्रयं दद्यात्, यमुकसगोताऽस्म-णिपतामची हप्यतामिटं जलं तस्यै स्वधानमः इति प्रत्यञ्चलि पिठला यञ्चलित्रयं दद्यात्।

<sup>(</sup>१) शोषाय।

<sup>(</sup>२) न घट् इत्वो नमः कुर्यात्।

202

### गदाधरपडती।

# यथ मातामहादितर्पणम्।

त्रमुकसगोत्रोऽसानातामहोऽसुकदेवसमा त्रायतामिदं जलं तसी स्वधानमः, इति प्रत्यञ्जलि पठित्वा अञ्जलितयं दयात्।

श्रमुकसगोतोऽसाग्रमातामहोऽमुकदेवगर्मा त्याप्यतामिदं जलं तसी खधानमः, इति प्रत्यञ्जलि पठित्वा श्रञ्जलित्यं दद्यात्, श्रमुकसगोतोऽसाद्वदप्रमातामहोऽसुकदेवग्रमां त्याप्यतामिदं जलं तसी खधानमः, इति प्रत्यञ्जलि पठित्वा श्रञ्जलिनयं दद्यात्।

ततो ज्येष्ठमातादीनां तत्पुत्राभावे तर्पणम्।

यथा,—

त्रमुकसगोत्राऽस्मदुच्येष्ठमाताऽसुकादेवी त्रप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधानमः, द्रत्येकवारं तर्पणं, एवं कनिष्ठमात्रादीनामूच्चम्।

देवा सुरास्त्रयायचा नागागन्धर्वराचसाः।

पियाचा गुद्यकाः सिदाः कुषाग्डास्तरवः खगाः॥

4

जलेचरा भूनिलया वाळाहाराश्व जन्तवः।

व्हिमिते प्रयान्याश सहत्तेनास्बुनाऽखिलाः॥

इति पिलतीर्थेन जलाञ्जलिदानम्।

एते च प्रेतभावं गता इति वृद्धा तर्पणम्। तथा,—

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामाप्याययायैतदीयते सलिलं मया॥ इत्येकाञ्जलिः,—

#### श्राचारसार:।

३०३

तथा,-

लं

٦,

लं

ये बान्धवा श्रवान्धवा श्रन्यजन्मनि बान्धवाः। ते त्रिप्तमिखला यान्तु ये चास्मत्तोयकां चिणः॥ इत्येकाञ्जलिदानं—

ततः स्नानवस्त्रे सृत्तिकां तिवारं दत्ता वस्त्रचालनं समा-चारादास्तरणकुश्रत्नयं तपणकुश्रत्नयं च एकीकत्य भूमी संस्थाप्य तत्र स्नानवस्त्रनिष्पीड्नम्।

ये चास्मानं नुले जाता अपुता गोतिणो सृताः। ते ग्टह्मन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्मीड़ितोदनम्॥ इति मन्त्रेण,—

स्नानाभावेऽपि एतज्जलाञ्जलिदानमत्रेव॥

निच्यी ड्नकाले चासंस्क्रतप्रमीतानां वृद्धी करणं ततो यज्ञी-पनीती भूत्वा पूर्वमुख: सक्तदाचमेत्।

भग जपयज्ञ:-

गायत्रा ऋषादिकं स्मृत्वा यथा मित्रगायतीजपः, ग्रस्य मती सत्यामवसर्षणादीनां जपः।

जपविधिस्तद्वमाभीताः।

त्रय सूर्यार्घः-

यगतस्तामादिपातेऽष्टदनपद्मं निखिला तिनतग्डुनरक्त-चन्दनयुक्तजनपानं यसभावे नेवनजनपूरितपातं ग्टहीला ऋषादिसारणपूर्व्वनं हंस: ग्राचिषदित्यृचा मूर्डपर्यन्तं पात्रसृष्टाप्य सूर्याय यथ्यी नमः, दति निखितपद्मीऽर्घाम्बुप्रचेपः, ग्रिरस्यङ्गनिं

### गदाधरपदती।

₹08

निधाय, नमः सिविचे जगदेकचत्तुषे जगत्रस्तिस्थितिनाग्रहेतवे, वयोमयाय विगुणात्मधारिणे विरिच्चिनारायणशङ्करात्मने नमः, इति नमस्तुर्यात्, विः प्रदित्तणं कुर्य्यात्। प्रयतिणोत्तरकम्भः,—
तत्र ब्रह्मपूजाः,—

ब्रह्माणं चतुर्वत्नां रत्नवर्णकमण्डलुस्नक् स्त्रहस्तं ध्याला हिरण्यगर्भ दत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापति ऋषिः, त्रिष्टुप्कन्दः, हिरण्यगर्भी देवता, ब्रह्मपूजायां विनियोगः।

हिरखगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक त्रासीत्। सदाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां तस्मै देवाय इविषा विधेम॥ इतिजले पुष्पप्रचेपः, नात्रावाहनादि, पुष्पदानरूपैव पूजा। विष्णुपूजायां विशेषः— यथा.—

प्रणवमन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः, देवो गायत्रीक्टन्दः परमात्ना देवता, विश्वपूजाकमाणि विनियोगः, प्रणविनाध्यसंस्कारः, जले नारायणमावाच्यामि नारायण अचागच्छेति जलेन ध्ययः सदिति ध्यात्वा आवाच्चनं, नारायणाय नमः, नारायणाय गन्धो नमः, द्रति जलेन गन्धदानं, पुरुषस्त्रसस्य ऋष्यादिस्मरणम्।

पूजाया विनियोग इति विशेष:।

ॐ सहस्र गोवें त्यादि साध्याः सन्तु देवा इत्यन्तं स्क्रमुचार्य

<sup>(</sup>१) ससुवाचतस्त्रहस्तं-।

#### श्राचारसार:।

३०५

नारायणाय प्रष्यं ददासीति प्रष्यदानं, श्रसकावे तदर्धसिप जल-दानं, गायत्रां ऋषादि स्नृत्वा गायतीमुचार्यं नारायणाय धूपः स्नहिति धूपदानं, गायतीसुचार्यं नारायणायेति दीपः स्नाहिति दीपदानस्।

गायतीस्चार्यं नारायणाय नैवेदां खाईति नैवेदादानं, श्राच-मनं, गायतीस्चार्यं नारायणाय नमः इति पृष्पाञ्चलितयदानं, गायत्रीसुचार्यं नारायणाय नमः खस्थानं गच्छेति दृदयकमले गत इति चिन्तनं, इदं सर्वं जलेनैव निर्वाचयेत्, सम्भवे पृष्पेण, श्राती सत्यां सर्वीपचारान् साचाद्यात्, तदन्ते निरञ्चनब्रह्मत्वेन ध्यानं इति विश्णुपूजा।

# यय मद्रप्जा।

नमस्त इत्यस्य मन्त्रस्य, अघीर ऋषिः, गायतीकृन्दः रुट्रो-देवता, रुट्रपूजायां विनियोगः।

करं वर्ष करं शूलहस्तं शक्तं शक्तवाससंध्याला नमस्ते कर् मन्यव उतीत इषवे नमः, वाहुभ्यासुतते नमः इत्युचार्थ कर्याय नम इति जले पुष्पं दद्यात्, श्रभावे जलदानं, इयमेव कर्प्रपूजा।

# अय सूर्य्यपूजा।

देव सवितरित्यस्य मन्त्रस्य, नारायण ऋषिः, यजुः सविता देवता, सूर्य्यपूजायां विनियोगः।

# गदाधरपदती।

३०६

देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपितं भगाय दिव्यो गन्धर्वः क्षेतपः क्षेतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ।

गायत्राः विम्बासित ऋषिः, गायत्रीकृन्दः, सविता देवता, पूजायां विनियोगः।

ततो गायतों पठेत्, विष्वानित्यस्य सन्तस्य, नारायण-ऋषि:, गायतोक्तन्दः, सविता देवता, पूजायां विनियोगः, विष्वानि देव सवित दुरितानि परासुव, नाभिद्रं तत्र श्रासुव, इति मन्त्रतयं पठित्वा स्याँ रक्तं हिभुजं पद्महस्तं ध्यात्वा सविते नमः, इति जले पुष्यं जलं वा दयात्, इति स्र्थ्यपूजा।

# यथ भिवपूजा।

दण्डच्सं महिषवाचनं क्षणावणे सितं ध्यात्वा, सित्रस्थेत्यस्य मत्वस्य, प्रजापित ऋषिः, गायतीक्चन्दः, सित्री देवता, सित्र-पूजायां विनियोगः।

मित्रस्य व्हिषेणीष्टतो गोदेवस्य मानसे, द्युक्तं वित्रं स्तवस्तमं, मित्र इत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापति ऋषिः, यजुः, मित्रो देवता, मित्रपूजायां विनियोगः।

मित्रो ैन एहि सुमित्रधा इन्द्रस्य स्माविश्रदित्रणं उश्रमुश्रति स्थोनम्।

ল

<sup>(</sup>१) बोतवः।

<sup>(</sup>२) तर्घणी-।

<sup>(</sup>३) सिल न एहि।

300

धृत इत्यस्य सन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः, यजुः, सित्रो देवता भित्रपूजायां विनियोगः।

धित द्रुंहमाभित्यस्य मा चचुषा सर्व्वाणि भूतानि समीचणं, मितस्याहं न चचुषा सर्व्वाणि भूतानि समीचे, इति मन्त्रतय-मुचार्य्य सिताय नमः, इति जले पुष्यं जलं चिपेत्। इति मितपूजा।

# अथ वक्रगपूजा।

शक्तवर्णं पाश्रहस्तं मकरवाहनं वर्णं ध्याला इमं भे वर्ण तला-यामि उर्गं इति मन्तः: तस्य यस्य ऋषादिस्मरणं कला मन्त्रत्रय-सुचार्थ्य वर्षणाय नम इति जले पुष्यं जलं वा चिपेत्। इति वर्षणपूजा।

हंस:, श्रुचिषदिति स्यावलोकनम्।

श्रद्यसस्येति मन्त्रस्य, प्रजापति ऋषिः, गायनीकन्दः, स्यो देवता, स्योपस्याने विनियोगः।

श्रदृश्यस्य केतवो विरस्मयो जनां श्रनु।

भाजन्तो अग्नयो यथा।

इति स्याभिसुखस्य जईवाहोरवस्थानं, संवर्धसेत्यस्य मन्त्रस्थ, प्रजापित ऋषिः, विष्टुप्कन्दः, वष्टा देवता, सुखिवमार्जने विनियोगः, संवर्षसा पयसी संतन्भिरगन्महिमनसासंश्विन, वष्टसुदन्तो विद्धातु रायोनुमार्ष्टितन्वोयदिष्टम्। अनेन तोयेन

# गदाधरपदती ।

そのな

पाणिभ्यां मुखविमार्जनम्। स्वयम्पूरित्यस्य सन्तस्य, प्रजापित-ऋषिः, यजुः, सूर्यो देवता, उपस्थाने विनियोगः।

स्यम् रिस येष्ठोरिसर्विचींदा यसिवचीं से देहि। स्थिस्यावतमन्वावचीं, यनेन स्योपिस्थानस्।

स्विखेलस्य मन्तस्य, प्रजापित ऋषिः, यजः, स्यो देवता, प्रदिचिणे विनियोगः। स्विस्थावतमन्वावत्ते, चनेन प्रदिचणम्। उपविश्य दिग्स्यो नम इति दिङ्नसस्कारः। दिग्देवताभ्यो नम-इति दिग्देवतानमस्कारः, नमो ब्रह्मणे इति नमस्कल्य जना- खिलदानम्।

एवमग्नये नमः, पृथिव्ये नमः, श्रीषधीस्थी नमः, वाचे नमः, वाचस्पतये नमः, विष्णवे नमः, महते नमः, एतेस्यी नमस्तव प्रत्येकं जनाञ्जनिदानं, तीर्थं च तीर्थदेशचाननं, नमो ऽद्रिस्यो श्राम्पतये वरुणाय नमो नमः, इति जननमस्त्रादः।

यत भूमी शिरः कला वेदनमस्कारः, ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः, अध्ववेवेदाय नमः।

इदमाप इत्यस्य मन्त्रस्य, 'परमेष्ठी ऋषि:, अनुष्टुप्क्रन्दः, वरुणो देवता, तीर्थविसर्जने विनियोग:।

इदमापः प्रवहत यिलिश्चिहुरितं मयि, यद्दाहमभिदुद्रीह यद्दाशेप उतान्तम्।

धान इत्यस मन्त्रस, प्रजापित ऋषिः, धान्त्री धान्त्र इति

<sup>(</sup>१) परमेष्टिप्रजापति ऋषिः।

30€

यजुः यदाहुरम्न इति गायनीकृन्दः, वरुणो देवता, तीर्थविसर्ज्जने विनियोगः।

धाक्ती धाक्तीराज एस्तती वर्षण नी मुच। यदा हरन्नगा वर्षणेति ग्रपास हे तती वर्षण नी मुच।

गङ्गे ख्रष्टानं गच्छेति तीर्यविसर्जनं, एवमावाहितस्य तिर्यान्तरस्यापि विसर्जनं, श्राप्यायस्वेत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः गायतीक्रन्दः, सोमो देवता, जपे विनियोगः, श्राप्यायस्व समे तु ते विखतः सोमव्रणां, भवावाजस्य सङ्गले, इति दश जपेत्, देवागातुर्विद इत्यस्य मन्त्रस्य, प्रजापित ऋषिः, यजुः, गातुविदो देवता, जपसमपेणे विनियोगः।

देवागातु मिदी गातु मिता गातु मित, मनसम्पतद्मं देवयज्ञ खाहा वातेधाः, अनेन जपेन परमात्मा विष्णुः प्रीयतामिति जपनिवेदनं, एवं स्नात्वा ग्रहागमनं, माध्याक्निक-कर्मानन्तरम्।

याज्ञवल्काः,--

٠,

प्रचाल्य तीर्धदेवीं तु गला स्वं धर्ममाचरेत्। तया,—

यवन्यादिष्वयाचम्य सोपानको ह्यसंस्पृशन्। याचान्तः सोदकुभसु यत्नेन ग्रुचिरेव सः॥

<sup>(</sup>१) विष्णुं।

<sup>(</sup>३) देशं तु।

<sup>(</sup>२) दानसम्पतत।

तेनोदकेन द्रव्याणि प्रोच्याचम्य पुनर्गृहे।

ततः कर्माणि कुर्वीत नित्यं वै यानि कानि च॥

द्रव्याणि पूजापञ्चयज्ञोपयुक्तानि,—

पातादिरिहतं तोयसुहृतं सव्यपाणिना।

न तेन प्रोचणं कुर्यां दस्त्रनिष्पी हुनेन च॥

शातातपः,—

380

नाधोवस्त्रैकरेशेन श्रुडार्थमप श्राहरेत्। यदानीतं तु सब्येन प्रोचयेहचिणेन तु॥ श्रुत प्रोचणलचणं, पूजापञ्चयज्ञभोजनार्थमीटश्मेव जलमित्यव-गन्तव्यं,

विष्णुपुराणे, तर्पणानन्तरं ततो ग्रहार्चनं कुर्यादभीष्ट-सुपूजनम्।

जलाभिषेकपुष्पाणां घूपादीनां निवेदनै:। पद्मपुराणे,—

दिजङ्गां काञ्चनं स्षष्टा ततो विष्णुग्टहं व्रजीत्॥
ग्राययेषु ततः पूज्यः प्रतिमां वापि पूजयेत्।
नरसिंहपुरागो,—

जले देवं नमस्कृत्य ततो ग्रहगत: पुन: । विधिना पुरुषस्कस्य ततो विष्णुं समर्चयेत् ॥ एवमाचान्तपूर्वं विष्णुपूजायां कतायामि पुरुषस्कीन मधाई पूजा ग्रावश्यको नित्यविधानात् ।

<sup>(</sup>१) -इभिष्टपूजनं "जवाभिषेकपुष्पाणां वस्त्रनिष्पी स्नेन च।

तथाच शिष्टाः,—

प्रातस्तु पूजयेदिषाुं पञ्चरात्रविधानतः ।
सध्याङ्गे पूजयेदिदान् विषाुपुरुषस्त्रकः॥
पुरुषस्त्रयाज्ञवल्कीयकल्पे।

चतुरस्रपुरं कला चतुर्दारि विभूषितम्। तस्यध्ये विलिखेत् पद्मं कर्णिकाक्यग्रान्वितम ॥ प्रणवेन फटन्तेन करी संशोधयेत्ततः। दिग्वन्धनं ततः कुर्यादिधिवद्भृतशोधनम् ॥ प्रणवं सुतसुचार्यं वीजं सच्चित्य निर्देहेत्। तन्मध्ये तुर्द्धरन्प्रेण मरुता शोषयेत्ततः ॥ निर्देहेदग्निवीजेन प्लावयेदारुणेन च। एकार्णवमपर्यन्तं भावयेताचराचरम्। ततोऽएडं जलसध्यस्यं ग्रुडकाञ्चनसप्रभम् ॥ वारु एन तु सञ्चिन्य तनाध्ये पूजये दिम् ॥ पुत्नारविन्दवदनं पीतनिर्मलवाससम्। पङ्गजासनसध्यस्यं शुद्रजाम्बृनदप्रभम्॥ क्येय्रकटकोपेतं हारकुख्लमख्लिम्। सग्रङ्घन संस्मिरं मुक्तटाय्पशोभितम्। सिंबन्य जीवमात्मानं तं हृदिस्यं विचिन्तयेत्॥

<sup>(</sup>१) एकार्णनवमपर्यन्तं।

383

#### गदाधरपडती।

सोऽहमसीत्यभेदेन चिन्तयितात्म पूजनम । क्तवा सुद्रावयं ध्वा कुर्यात्र्यासविधानतः॥ श्राद्यासतं न्यसेंडामे दितीयां दिच्णे करे। हतीयां वामपादे तु चतुर्थीं दिचि से तथा ॥ पञ्चमीं वामजानी तु षष्ठीं वै दक्तिणे न्यसेत्। सप्तमीं वामकवां तु दिचणस्यां तथाष्ट्रसीम ॥ नवमीं नाभिरेशे तु दशमीं हृदये न्यसेत। एकादशीं कर्एदेशे दादशीं वामबाइके॥ नयोदशीं दिचणे च मुखे चैव चतुईशीम्। यत्त्णोः पञ्चदशीं चैव षोड़शीं सूर्ड्वि विन्धसेत्॥ एवं न्यासविधिं कला पश्चात्पात्रस्य शोधनम्। अस्तेण चालयेहिणोर्गायत्रा जलपूरणम्॥ गत्थादि दल्ता दश्रधा वीजं तु प्रणवं न्यसेत्। मन्त्रन्यासं ततः कला प्रोचयेत् मण्डलान्तिकम्॥ त्रवगुण्ठा ततोऽस्त्रेण मङ्गमुद्रां प्रदर्भयेत्। हृदये सीधरं देवं गत्था चौर्मानसैर्य्यजेत्॥ पूजयेदासनं तत्र क्रमादाधारणिततः। याधारमितं क्भां च यनन्तं चितिमण्डलम्॥ धर्में ज्ञानच वैराग्यमैखर्यमपि कोणतः। पूर्व्वतोऽधम्भमज्ञानमवैराग्यमनैष्वरम्॥

<sup>(</sup>१) चिन्तयिता सपूजनम्।

#### त्राचारसार:।

इ१इ

संपूज्याऽष्टदलं पद्ममर्कसोमाग्निमण्डलम्। उपर्युपरि संपूज्य मध्ये तु पुरुषं यजेत्॥

ध्येयः सदा सिवतुर्भ्येग्डलमध्यवर्त्ती, नारायणः सरिसजासन-सिविविष्टः क्षेयूरवान् सकरकुण्डलवान् किरोटी हारी हिरग्मय-वपुर्वृतग्रङ्खचक्रः।

श्राद्ययावाहयेहेवं पूर्वसुद्राः प्रदर्भयेत । एतावन्तो प्रिया विश्णोर्वन्दनीयासु भो दिजा: ॥ एतावइर्शयेत्तिसः क्षतकत्यस्तती भवेत्। दितीययासनं द्यात्पादां द्यात्ततीयया॥ खदेहे विन्यसेहेवं स्त्रोन पुरुषस्य तु। चतुर्थाघं ततो दद्यात्पञ्चम्याचमनीयकम्॥ षष्ठ्या स्नानं प्रकुर्वीत सप्तम्यां पीतवाससी। यज्ञीपवीतमष्ट्रस्यां नवस्यां गन्धमेव च ॥ पुषां ददाइग्रम्यां तु एकादस्यां तु धूपकम्। द्वादश्यां दीपदानं स्याचयोदश्यां निवेदनम्॥ पूर्व्ववत् स्नाननैवेद्यवस्त्रेणाचमनं भवेत्। गणेशं चेत्रपालं च नारदं गुरुमेव च॥ सर्व्वत: पूजयेदिद्वान् मध्ये लोकेशपद्मयोः। इन्द्रमिनं यमं चैव नैक्टतं वर्णं तथा ॥ वायुं कुवेरमीयानमननं परमेष्ठिनम्। स्वासु दिच्च ततोऽस्ताणि नामिभः प्रणवादिभिः॥

₹१8

सर्वतः पूजयेदिदान् तत्सर्वे प्रणवे स्थितम्। देवं प्रणवबीजेन संपूज्याञ्जलिभिस्त्रिभि:॥ जपेदशोत्तरगतं तन्नमोऽन्तं ततो दिजाः। गुद्धातिगुद्धगोप्ता त्वं ग्टहाणास्मत्नृतं जपम्॥ सिडिभेवत मे देव लग्रसादादधोचन । एवं निवेद्य विधिवज्जपं श्रीपुरुषोत्तमे ॥ षड्चें पुरतो जम्रा जड्डमन्यत्ततो जपेत। विख्वस्मेनं तथैशान्यां प्रणवेनैव पूजयेत्॥ गन्धपुषादिभिः क्षणां दंष्ट्रिणं घोरदिशिनम । चतुई खाञ्जलिं कुर्यात् पञ्चदस्या प्रदिचणम्॥ कला देवस्य पुरतः प्रणमेहण्डवत् चिती । धायेना एड लमध्य सं सकतं निष्कलं हृदि॥ अच्छिद्रमवधार्थान्ते चमस्रोति ततो वदेत्। संहत्य मण्डलाहेवं घोड़ग्या प्रणवं पठेत्॥ नासाकर्षणयोगेन हृदि संस्थापयेत् प्रभुम्। मादित्यवर्षं पुरुषं पुरुषरीकनिभेचर्म ॥ भितासिक्षेन मनसा ध्यायेत् पापहरं हरिम्। योगमूर्त्तिं चतुर्बोद्धं ग्रङ्खचक्रगदाधरम्॥ यो वा ध्यायेद्विभूत्यर्थमाप्नोति वसुमिष्टितम्।

₹

श्रन वीजं सिंचन्य निर्देहिति वीजं वायुवीजं यं सिंचन्य मरुता शोषयेत् इति सम्बन्धः, निर्देहिति वच्यमाणविद्गिदाहस्य शोषणसाध्यत्वदर्शनाय प्रथमसुपात्तं निर्देग्धं शोषयेदित्यर्थः।

#### श्राचारसार:।

इश्म.

मधारूईरिन्धेणेति जीवमात्मानं हृदिस्थं विचिन्तयेदिति वच्य-माणवान्मध्यात् हृन्यध्यात् सुषुम्णामार्गेण जईव्रह्मरन्धेण जीवं द्वादमान्तं नयेदिति सस्बन्धः।

निर्देहेदित्यत्र निर्णयेदिति पाठे सुटमेव जीवनयनचिन्तनम्।
रिमिति श्रव्मिवीजं, वं वारुणवीजं सोऽहमस्मीति विश्वारहमस्मीत्यर्थः, श्रात्मपूजनं मन्त्राभावे भेदिचन्तनमेव मानसपूजायावन्त्यमाणत्वात्, सुद्राचयमत्र विश्वोरसाधारणं श्रीवत्सकौसुभवैनतैयसुद्रारूपम्।

एतावन्तः प्रियाविष्णोरिति वच्चमाणलात्।

एवं तत्त्वसागरसंहितोक्तं सर्वदेवसाधारणं अञ्जलिवन्दिनी नामकसुद्रात्रयं नात्रोपादेयम्।

कुर्यात्र्यासं विधानं तु द्रित मात्रकान्यासकेशवादिन्यास-भावनाचतुष्टयरूपन्यासाः तन्त्रान्तरोक्ताः सूचिताः, पूजाङ्गमन्त्र-न्यासमाह।

श्राचास्तं त्यसेद्वाम द्रत्यादिना विश्णोर्गायनेति गायती-कल्स्यो वैशावो मन्त्रस्तद्विश्णोरितिग्राह्मगन्धादित्यादिश्रव्देन गन्धपुष्पाचतयवकुशायतिलखेतसर्षपटूर्वाः, मन्त्रन्यासं ततो कलिति उक्तस्य दश्धा प्रश्वजपस्यानुवादः, पूर्वीक्रविश्रुगायती वा मन्तः।

पूजाङ्गपुरुषस्तामन्ती वा, प्रीचयेनाण्डलान्तिकमिति, प्रध-मंस्तारस्यात कतस्य दृष्टार्थत्वादर्धक्रमेण पाठक्रमवाधायोचये-नग्डलान्तिकमिति ग्रङ्गमुद्रादर्भनानन्तरं सम्बध्यते, तच मण्डलं

য

য়

.\$8€

लिखितपद्मं तत्पर्थन्तं द्रव्यजातं सर्वसर्वं संस्कृत्य प्रोच्चयेदिति सम्बन्धः, पूजयेदासनं तत्रेति तत्र सानसपूजायां, आधारादि-क्रमेणासनपूजा कार्या।

अर्थाहाह्यपूजायामप्यनेनैव विधिना आसनपूजेति गम्यते। आसनं पूजयेदिति तत्नापि सम्बन्धात्।

श्रावाहयेदिति हृदये विष्णुं ध्यात्वा नासाद्वारेणावाहनम्। नासाप्रदेशेनोद्वासनस्य वच्चमाणत्वात्, श्रासनपाद्यदानानन्तरं स्वदेहवदाद्यासृतं न्यसेद्वाम द्रत्यादिक्रमेण न्यासः।

लोकेशपद्मयोरिति कार्णिकायां लोकेशो विश्युः तहाही दंलानि, तयोर्भध्य दत्यर्थः, तेन दलमूले श्रकादयः, ततोऽस्त्राणि तदनन्तरं दलमध्येऽस्त्राणि वजादीनि स्वासु दिन्नु पूजयेदिति सम्बन्धः।

सड़ चें जप्ता जर्ड्डमन्वजपेदिति स्तीतानन्तरं सहस्रनामादि जपेदिलार्थः, मध्याक्ने गोपालपूजायां ध्याने विशेषः।

वन्धं देवैर्मुजुन्दं विकसितकरिवन्दाभिमन्दीवराचम्। गोगोपीवन्दवीजं जितरिपुनिवहं जुन्दमन्दारभासम्॥ नीलग्रीवाग्रिषच्छाकलनसुविलसत्जुन्तलं भानुमन्तम्। देवं पीतास्वरं तं यजतु च दिनश्री मध्यमेऽङ्गी रमायै॥

ततो ग्रहपतिः कुर्यादभीष्टभुरपूजनं, इत्युक्तत्वादस्मिन् कार्ले ऽभीष्टग्रहदेवतानां पकान्नेन पूजा विशेषविधिना कार्य्या श्रमभवे पञ्चोपचारपूजादिनाऽपि पाकस्य सर्वार्थत्वादैश्वदेवापूर्वमि

#### श्राचारसार:।

095

नैवैद्यविनियोगे दोषाभावात्, वैखदेवात्पूर्वमिष 'यदि भोजने दोषाभावात्, यत्तु पञ्चभभागे वैखदेवाधे भूतवाचनमुक्तं तद्दैख-देवाङ्गमिति न कथिदिरोधः, पूजानन्तरं वैखदेवसमाचारय सिंड एव इति चतुर्धभागकत्यम्।

# अय पञ्चमभागक्रत्यम्।

दच:,--

त

पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईत:।
देविपत्यमनुष्याणां कीटानां चोपदिस्थते॥
यथाईतो यथायोग्यं, मनुः,—

पचस्ना ग्रहस्थस्य चुन्नी पेषिण्युपस्तरः।

कण्डनी चोदकुश्वय वध्यन्ते यासु वाहयन्॥

श्रासां क्रमेण सर्व्वासां निष्कृत्यधं महिषिभिः।

पचकृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं ग्रहमिधिनां॥

श्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्त्यज्ञय तर्पणम्।

होमो दैवो विलभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥

पचौतान् यो महायज्ञान हापयित प्रक्तितः।

स ग्रहेऽपि वसन्तित्यं स्नादोषैर्न लिप्यते॥

याः स्ना वाहयन् श्रतिकामन् विष्र इति शेषः॥

वध्यते युज्यते पापेनिति शेषः।

<sup>(</sup>१) वित भोजने दोषाभावात्।

३१८

क्रन्दोगपरिशिष्टे,—

त्राडं वा पित्रयज्ञः स्थात्मित्रग्नो वित्रथापिवा। यश्च श्रुतिजपः प्रोत्तो ब्रह्मयज्ञः स उच्यते॥

अध्यापनस्य ब्रह्मयज्ञत्नं,---

वैकालिकं, अत्र सम्भवे समुचयः, असम्भवे विकल्पः।
तर्पणयाद्ववनीनां त्रयाणां सित सम्भवे पित्रयज्ञलम्॥
विलदाननित्ययाद्वाणकस्य तर्पणमाचेण पित्रयज्ञसिद्धिः।
यदेव तर्पयेलद्भिः पितृन् स्नाला दिजोत्तमः।
तेनैव सर्व्वमाप्नोति पित्रयज्ञक्रियाफलम्॥
द्दित मनुवचनात्,—

नित्यश्राधात्रस्य विलदानमात्रे पित्यश्रसिष्ठिः ॥

पित्रगेविलरथापि वेत्युक्तेः, श्रत्यन्तायक्तस्य तु गोतमः, देविपत्यमनुष्यभूतिष्पूजकः, नित्यः स्वाध्यायः पित्रभ्यश्रोदकदानं
यथोत्साहमन्यत् इति, ब्रह्मयन्नतपैणाभ्याञ्च यन्नसिष्ठिमाह, श्रवः
स्विपूजेति ब्रह्मयन्नः,—

भूतपूजा वित्रपूजा मनुष्यपूजा श्वतिथियूजा एतेषां नित्यता दुपात्तदुरितचयफलं, तद्युरितं चात्र स्नाजन्यं, तदभावे दुरिता न्तरचय इत्येव ।

वैखदेवविचारः, शातातपः,—

लौकिके वैदिके वापि इतोच्छिष्टे जले चिती। वैखदेवसु कर्त्तव्यः पश्चस्नापनुत्तये॥

#### श्राचारसार: ।

39€

हुतीच्छिष्ट इति अग्निहोतायनन्तरं अपव्रत्तकर्मालीकिक-दूत्युक्तरूपाहवनीयादी, जले चिती चाग्निस्थापनाङ्गपरिसमूहना-यभाव:। अत्र शिष्टा:,—

> पचनारिनं न रहित्तीयात्परवेश्मिन जातुचित्। तत्पक्षेन तु यः कुर्थादिग्निदस्य तु तत्फलम्॥ तस्माचुक्कीगतं विद्धं न कुर्थात्तु विनाशिनम्। तिद्दनाशे मिथला तु स्रोतियागारतोऽपिवा॥

यौतस्मात्तीग्निरहितस्य तु मनुः,-

वैवाहिके उनी कुर्वीत ग्रहक में यद्याविधि। पञ्चयज्ञविधानञ्च' पंक्तिगाम्बाहिकीं ग्रही॥

त्रव त्राग्निहोतं जुहोति यवागुं पचतीत्वव यवागुपाकस्था-दृष्टकत्पनाभयेनाग्निहोतार्थत्ववत् ग्रह्माग्न्याधारान्वाहिकपावक-स्थापि पञ्चयन्नार्थत्वं, साग्नेः प्रवासे पाकेऽपि न टोषः।

तथाङ्गिराः,—

शालाग्नी निविषेदनं लीकिके वाऽिष नित्यशः। यस्मिनेव पचेदनं तिसान् होमी विधीयते॥ शालाग्निरावसथ्यः, समारोपेऽिष न दोषः।

पचनं यदि कुर्वीत प्रवसन्नग्निमान् दिज: । समारोपे क्वते चाग्नी वैखदेवं तु लीकिके॥

<sup>(</sup>१) पञ्चयत्रविधानं चाम्बाह्नितीं ग्टहीपत्रिपाकम्।

३२०

कात्यायन:--

सायं प्रातवें खदेवः कर्त्तव्यो बिलकक्षं च। अनम्रतापि सततमन्यया कि ल्विषी अवेत्॥ एवं —

प्रातर्हीमं ततः काला समुदृत्य हतायनात्। येषं महानसे काला तत पाकं समाचरेत्॥ तत विशेष:,—

श्राहृतो यदि संस्टच्येत् संस्ट्रस्पशामयेत्। श्रसंस्टं जागरयेदेव धर्मः सनातनः॥ नुज्ञीतः स्मार्ताग्नी श्रग्न्यन्तरं संसर्गे तत्त्यागः कार्यः इत्यर्थः। कात्यायनः,—

भूतं प्रवाचयेत्पत्नीं यद्यसिनिहिता भवत् ।

महानमेऽत्रं च यावत्सवर्णान्तां प्रवाचयेत् ॥

प्रणवाद्यपि वा कुर्यात् कात्यायनवची यथा ।
स्वामी सिडमत्रं भी दत्यादिरूपेण पत्नीं वाचयेत् ॥

पत्राभावेऽन्यां पाककत्नीं, पत्नी अन्या वा यदि भूतमिति वर्तं न

पत्नाभावेऽन्यां पाककत्नीं, पत्नी अन्या वा यदि भूतमिति वर्तं न

पत्नाभावेऽन्यां पाककत्नीं, पत्नी अन्या वा यदि भूतमिति वर्तं न

पत्नाभावेऽन्यां पाककत्नीं, पत्नी अन्या वा यदि भूतमिति वर्तं न

पत्नाभावेऽन्यां पाककत्नीं, पत्नी अन्या वा यदि भूतमिति वर्तं न

मार्रामलकमानिन कुर्याकोमबलिं तथा। वैष्वदेवाधिकारे विष्णुः, सर्व्वतः पाकात् समुद्रुत्य 'जुड्यात्, तत्र देवयन्नः।

<sup>(</sup>१) जुह्मयात्।

#### श्राचारसार:।

३२१

विशापुराणे,—

यप्पूर्व्वमिनिहोतच कुर्यात्माक्वच्चणे ततः।
प्रजापतिं ससुद्दिश्य दद्यादाहुतिमादरात्॥
सुद्याभ्यः कथ्यपायाय ततोऽनुमतये क्रमात्।

श्रप्पूर्वं जलेन श्रादी पर्युचणं सलेत्यर्थः, श्राम्नि हो नपदेनात ब्रह्मादि होसी ग्रह्मते श्रम्नी हयमानत्वात्, श्रमेन पर्युचणमात-विधानेन होससामान्येतिकर्त्तव्यता निर्वर्त्यते।

पारस्कर:,-

श्रयातः पञ्चमहायज्ञा वैश्वदेवादनात् पर्युच्च साहाकारैर्जुह्यात्, व्रद्धाणे प्रजापतये गुह्याभ्यः कथ्यपायानुमतये, वैश्वदेवादनादिति, वैश्वदेवसञ्बन्धिलेन लुप्तादनादित्यर्थः, तेन वैश्वदेवार्थः पाकः, श्रतएव बलिहरणादिकमपि, वैश्वदेवपदञ्च होमकसँगो नाम-धेयम्।

# अय भूतयत्तः।

वैश्वदेवहोमानन्तरं विष्णुः । ततीऽन्नशिषेण विसमुपाहरेत् ।
तेन होमशिषद्रव्येणैव विनि पृथग्द्रव्येण, खिष्टकदत्परप्रयुक्तद्रव्योपजीवित्वात्, नचैवं तन्नाशे वा जिनयागवक्कोपप्रसङ्गः, नित्येनादृष्टसिद्धार्थे द्रव्यान्तराचेपात् । पदपांश्चनाशे पांखन्तरेण यूपाञ्चनवत् ।
कात्यायनः,—पिण्डवत्पश्चिमा प्रतिपत्तिः ।

<sup>(</sup>१) च्या

३२२

### गदाधरपदती।

तथा,—

श्रमुषौ नम इत्येवं विलदानं विधीयते। विलदानप्रदानार्थं नमस्तारः क्षतो यतः॥ स्वाहाकारनमस्तारवषट्कारा दिवीकसाम्। स्वाहाकारः पितॄणां तु हन्तकारो नृणां ततः॥ स्वाकारेण निवेपित्पनंग्र विलयतः सदा। तदप्येकी नमस्तारैः कुळैते निति गोतमः॥

नचापरार्द्धा वलयो भवन्ति महामार्जार यव एप्रमाणात्। एकत्र चेत् कत्स्रा भवन्ति इतरेतरसंसक्ताय, पिण्डवदिति पिण्डानां यथा पश्चिमा प्रतिपत्तिरग्निचेपादिका एवं वलीनासपि।

विड़ालकणंप्रसाणान्यूना वलयो न भवन्ति इति केचित्। आचारसु आई। मलकमानेनेति वचनादाद्रीमलकप्रमाणा एव वलय इति।

श्रापस्तभः,---

वनीनां तस्य तस्य देशस्य मंस्कार: । 'हस्तेन परिमृज्यावीध्य न्युप्य परिषेचनम् ॥ तस्य तस्येति वीभावनात्तन्त्रेण न स्थानमंस्कार: ! न्युप्य निवापं काला परिषेचनम् ॥

गोभिनः,—

सकदपो निनीय विलं निदध्यात्सकदन्ततः।

<sup>(</sup>१) इसोन परिमृज्यावेच्य न्युप्य परिषेचनम्।

#### श्राचारसार:।

३२३

परिषिचेंदेनीकस्वा, एवं च सर्व्ववतीनां श्रादावन्ते च सक्तदेव परिषेचनं, प्रत्येकं वादावन्ते च इति विकल्पः। परिसार्जनादि तु प्रत्येकसेव न तन्त्रेण। तथाचापस्तस्वः, सक्तदन्ते परिषेचनम्॥ ततस्तोयसुपादाय तेषामाचमनाय वै। स्थानेषु निचिपेग्राच्चो नाम्ना तृहिश्य देवताम्॥ एतच नामकौर्त्तनं परिषेचनाङ्गम्॥

पारस्तर:,-

u

परिहरणं भूतगुह्येभ्यो मणिके तीन्।
पर्जन्यायाभ्यः पृथिय्यै, धात्रे विधात्रे च दार्य्ययोः॥
प्रतिदिशं वायवे, दिशां च मध्ये तीन् ब्रह्मणे अन्तरीचाय
सूर्याय, विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यत्र भूतेभ्यो उत्तरतः।

उषसे भूतानाञ्चपतये परं उत्तरतः, पित्रभ्यः स्वधानम इति दिचिणतः पात्रं निर्णेज्योत्तरापरस्यां दिग्रि निनयेत्। यस्मै तत्त इति ग्रहान्तरेऽपि, दिचिणे चोदकं दद्यात् यस्मैतत्त इति वदन् उद्गृत्यायं ब्राह्मणाय प्रयच्छेदन्त इति। यथाहें भिच्चकानतियीं सैव संविभजेरन्॥

वालच्चेष्ठा रह्या यथाईमश्रीयः, पश्चाहृहपितः पत्नी च पूर्वो वा रहपितः, पूर्वमितिथिभ्योऽश्रीयादिति श्रुतेरिति। यासप्रमाणा भिचा स्थादयं यासचतुष्टयम्॥

<sup>(</sup>१) -दभ्यः।

३२४

अयं चतुर्गुणं प्राइईन्तकारं दिजोत्तमा दति विश्वपुराणीयं अग्रहन्तकारयोर्जचणम्।

बालच्चेष्ठा इत्यादि स्त्रार्थः क्रियते, ग्रह्या ग्रह्मवाः पुत्राद्यः बालच्चेष्ठो येषां ते तथा, बालानन्तरमञ्जीयुरित्यर्थः श्रतिथि-भोजनानन्तरं ग्रहस्थः पत्नी च यङ्गुञ्जीयातामिति एकः पत्तः, पत्नाः पूर्वं वा ग्रहपतिरित्यपरः, स्त्रोक्तश्रती श्रतिथिभ्य इत्य-त्रानन्तरमपि श्रेषः, स्तादु इष्टमन्तमश्रीयादिति कर्काचार्याः, स्त्राह्वादिष्टमिति हरिहरभाष्यम्।

तथाच पाठदयं,

विष्णुपुराणे,—

ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे श्रची पुन: ।
दयादगेषभूतेभ्यः खेच्छया तु समाहितः ॥
देवा मनुष्याः पग्रव द्यादि मन्त्रा लिखिताः ।
तत्र खेच्छयेति काम्यलोक्तेर्न नित्यकरणसमाचारः ॥

तत्र,—

खचाण्डालिवहङ्गानां भुवि दद्यात्ततो नरः।

ग्रन्यदनिमिति विलिहरणोपयुक्तव्यतिरिक्तम्॥

स्मृत्यन्तरे च,—

यतं भूमी खचाण्डालवायसेभ्य विचिपेत्।
तयाच एतानुहिश्यात्रत्यागमातं न चाण्डालादिस्वीक्र्रण पर्यन्तं तेन तद्योग्यस्थाने प्रचेपमाचम्।

#### याचारसार:।

₹२५

विशिष्ठः,—

श्रोतियायायं दत्ता ब्रह्मचारितश्वानन्तरं पित्रभ्यो दद्यात् इदं च बिलकस्मीन्तर्गतम् । एतदनन्तरमेव श्रतिथींश्व सम्भावयेदिति पारस्कारवचनात् ।

मनु:,-

भिचामप्युदपाचं वा सत्कत्य विधिपूर्वेकम्। वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्॥

तथा,—

य-

4-

नश्चिन्त इत्यक्तव्यानि नराणां चविजानताम्।
भक्तीभूतेषु विप्रेषु मोहाइत्तानि दार्ह्यभः॥
विद्यातपःसम्देषु हुतं विप्रमुखादिषु।
निस्तारयति दुर्गा तं महतस्वैव किल्विषात्।

यम:,—

सत्कत्य भिच्चवे भिचां यः प्रयच्छिति मानवः ।
गोप्रादनसमं पुर्णः तस्याइ भगवान् यमः ॥
इति भूतयज्ञः, प्रंखिलिखिती, गोदोहमानं कालमन्वाकांचिदतिथिः, श्रोत्रियो वेदव्रती यतिधर्मा नैष्ठिकः समानव्रत्तियीऽभ्यागच्छित्तस्मिन् काले इति ।

तिसन्काले विलदानकाले त्रोतियः, एक शाखाध्यायी, यतिधर्मा यतिः, नैष्ठिको नैष्ठिक ब्रह्मचारी, समानवृत्तिसुल्य-जीवनोपायः।

<sup>(</sup>१) तिस्मन्काचे बिदानानन्तरकाचे।

### गटाधरपदती।

#### ३२६

# यय पित्यज्ञनित्ययाद्यम्।

मनुशातातपी,—

दयादहरहः श्राहमत्रायेनोदकेन वा।
पयोमूलफलैर्वापि पित्रस्यः प्रीतिमाहरन्॥
श्रयोकमाणयेदिप्रं पित्रप्रं पाकयित्रयम्।
न चैवाताणयेत्कश्चिदैश्वदेवं प्रति दिजम्॥
मात्स्ये,—

नित्यं तावत् प्रवच्यामि अर्घावाहनवर्ज्जितम् । अदैवं तिहजानीयात् पार्वणं पर्वसु स्मृतम् ॥ कात्यायनः,—

अप्येकमाग्रयेहिप्रं पित्यश्चार्थिसहये।
अदेवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमयापि वा॥
अप्युहृत्य ययाग्रिक्त किंचिदत्रं यथाविधि।
पित्रभ्यस्य मनुष्येभ्यो दद्यादहरहो हिज:॥
पित्रभ्य इदमित्युक्ता स्वधाकारेण कारयेत्।
इन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदन्ते निनयेदप:।

बहुषु कार्येषु' एकेनेव सिद्धेन वगहयायं ब्राह्मणहयापेचा, मनुष्येभ्य इति सनकादिभ्यः, मनुष्येभ्योनिर्वला नं हन्ते खुत्स्जे-दिति स्मृत्यन्तरात्, इदच्च नित्ययाद्वाङ्गं तत्र्यकरणात्, नित्य-

<sup>(</sup>१) वाक्येषु।

<sup>(</sup>२) निवर्त्वाचम्।

#### आचारसार:।

३२७

त्राहमदेवं स्यात्मगुष्यै: सह गीयत इति स्नृत्यन्तराच, श्रष्युदृत्ते-त्युक्तेनीत्र ब्राह्मणापेचा, समाचारसैवमेव, हन्तकारं घोड्गग्रास-परिमितमन्त्रम्।

**थिष्टा:,**—

श्वाप्तिलैः पाणिनैवार्घी देयोत्सर्गीऽचयस्तया। स्वधावाचनिमत्येतित्रित्यश्वाडे चतुष्टयम्॥ श्वतो नात श्वाडेतिकत्तेव्यतान्तरातिदेशः, तेन निमन्त्रणाद्यभावः। श्वाडीयद्रव्यनियमस्याप्यभावः, प्रमाणाभावात्। श्वापस्तस्वः,—

यस्य चाम्नी न क्रियते यस्य चाग्रं न दीयते, न तद्भी तथं यस्येतिभी ज्यस्य।

विष्णु:,—

यत्र दयात्तत्रात्रीयात्, भोज्यमातस्य नित्ययाद्वदेयत्वेनोत्ते-मीहिषीचीरादेरप्यत परिग्रहः, उपदेशातिदेशाभावेन यत तदर्ज-नाप्रसत्तेय, यतएव मांसभीज्यमपि देयं,

देवान्पित्वन् समभ्यर्च खादन्मासं न दोषभाक् इति मनुना नित्यश्वादाभिप्रायेण भोज्यताभ्यनुज्ञानात्।

विशेषतः स्मृतिश्व,—

मांसमत्रं तथा ग्राह्यं ग्रहे यचीपसाधितमिति। यत्तु,—

दबादहरहः याडमनाखेनोदनेन वा।

३२८

पयोमूलं फलैर्वापि मांसवर्जमदैवतिमिति, तदुदाहृतमांस-दानपरवचनिवरोधादानप्रस्थविषयम्।

काम्यमांसवर्जनं सङ्कल्पकर्त्तृविषयं वा, न तु सर्वविषयम्। तथाच पार्व्वणभन्मानितिरेगेऽपि।

तच षट्पुरुषं ज्ञेयं पिण्डपात्रविवर्जितम्।

यत पूज्यासु पितरस्तव मातामहा अपि इति वचनान्तरात्, पितरो यव पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि ।

अविशेषेण कर्त्रेव्यं विशेषात्ररकं व्रजेदिति ऋष्यगृङ्गोतानाः रभ्यवादाच ।

तथा,—

पिता भुङ्ते दिजकरे मुखे भुङ्ते पितामहः।
प्रिपतामहत्तु तालुखं कण्ठे मातामहः स्मृतः।
प्रमातामहत्तु हृदये वृद्धो नाभी प्रतिष्ठितः॥
तस्मादुलगं षणां प्रत्येकं देवतात्वम्।
तेन त्यागकाले दृदं पित्रे दृत्यादि प्रयोक्तव्यं,

पित्रभ्य इदिमित्युक्का स्वधाकारेण चार्चयेत् इति कात्यायन-वचनं, त्रर्घ्यस्वधावाचनविषयं, एवं च षट्पुक्षात्मकं मांसादिमिहतं एकमेव पचं केचित् कुर्व्वन्ति, केचित्तु पित्रादितिपुक्षात्मकं मेकं मातामहादितिपुक्षात्मकं चान्यत्पत्निमितिपत्नद्वयं कुर्व्वन्ति, भित्रयोः पचदयकरणेऽपि,

#### श्राचारसार:।

(३२९

पितरो यत्र पृज्यन्ते तत्र मातामहा श्रिप इति वचनस्य न विरोध इति समादधते च, वहवसु मांसरहितं पृथक् पत्रहयं काला मांसयुक्तं षट्पुरुषात्मकं च पत्रमेकं कुर्वन्ति ।

मांसवर्जसदैवतिमिति वचनानुरोधेन पृथक् पृथक् प्रवह्यं, मांसमनं तथा याद्यमित्यादिवचनानुरोधेन षट्पुरुषात्मकमेकं प्रविमिति व्यवस्थाया युक्तत्वात्, इति तत्र कुलाचारव्यवस्थैव याद्या विलिदानिऽपि न इविष्यान्नियमः।

> श्वितस्मृतिसमापत्रं देवद्रव्यगुणान्वितम् । देवतायै यथालृप्तं प्रोचितं ग्रिष्टभोजनम् ॥

<sup>१</sup>द्रित शङ्कालिखिताभ्यां हिविष्यमांसादेरिप देवद्रव्यलेन अभ्यनुज्ञातलात्।

यदनाः पुरुषा राजन् तदनाः पिटदेवताः ।
इति वचनाच प्रोचितमिति यथाविहितभोजनानुवादेन ऋधिकप्रोचणविधिपरः, तस्मात् श्रुचिः प्रिमिताहारः स्थादाहारग्रुहौ
सलग्रुहिरिति श्रापस्तम्बवचनात् हविष्यभोजनं सलग्रुह्मश्रं काम्यं,
एवमन्यदिष ज्ञेयम् ।

तत्र कर्त्तृविचार:। विष्णुपुराणे-

₹,

17-

7-

तं

fi.

đ,

प्रेते पिढलमापने सिपण्डीकरणादन् । क्रियन्ते याः क्रियाः सर्वाः प्रोचन्ते तान्योत्तराः॥

<sup>(</sup>१) इति प्रङ्खालिखिताभ्यां हिवसमाषमां सारेरिप देवद्रव्यत्वेन अभ्यतुज्ञा-तत्वात्।

तथा प्रवाद्येरेव चोत्तरा इति तनैवानुक्रान्तानां प्रविधातमात्व-सन्तिदीहिवतदन्वयानां कर्त्तृत्वस्योक्तत्वात् प्रेतसंस्कारप्रायपाठात् प्रेतसंस्कारत्वेऽपि पित्वव्यादीनामप्रवाणां भ्वात्यसन्तत्वादयः सर्व-एव नित्वश्वादं नुवीरन्।

एवं पितरि सृते पितामहे च जीवति, पितामहस्य तु, हत्तः स्थाज्जिवेदापि पितामहः।

पितु: खनाम मंकीर्च्य कीर्त्तयेत् प्रिपतामहिमिति विश्रापुराणवचनाहदप्रिपतामहप्रविशेन आदं, त्रिपुरुषिनयमस्य प्रमाणलात्।

तथाच कात्यायनः,—

तीन् तीन् पिण्डान् विभज्य दद्यात् इति । एवं पितिरि पितामहे च सते प्रपितामहे जीवित व्रद्यपितामहप्रविशेन यादप्र।

एतदचनस्येव मानलात्, एवं मातामहे जीवति प्रमाता-महादित्रयमुहिस्य शाहम्।

पितरो यत पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपीति विपुरुषनियमस्यैव मानलात्, एवं मातामहप्रमातामहयोर्मृतयोर्वृदप्रमातामहे
जीवित अतिव्रदप्रमातामहप्रवेशेन आदम्। एवं मातामहे
मृते प्रमातामहे जीवित अतिव्रदप्रमातामहप्रवेशपुरुषत्र्वयआदम्।

मातामहानामप्येवं याडं कुर्यादिचचण दति विश्वासृतिः वचनात् पितादित्रययाडप्रकरणाधीतानारव्यविहितसर्वोङ्गानामः

#### याचारसार: ा

३३१

तिरेशिसडी, तयाणासुदकं कार्यं तिषु पिण्डः प्रवर्त्तते इत्यस्यैव प्रमाणलात्। एतदै खरेवकर्म जीवित्पढकेणापि नित्ययादवर्जं कार्यं, पित्राविलसु कार्यः।

त्

Ι,

स्य

रि

न

Π-

**T**-

ह

**I**-

à-

1.

तथा--

श्रादस्यैव निषिद्धलात्, न जीवन्तमितिदद्यात् इति प्रत्यच-स्मृत्या निषेधात्, तत्र केचित्। यत्तु विष्णुवचनम्। जीविति पितिरि येभ्यः स दद्यात्तेभ्यः। पितिरि पितामहे च जीविति येभ्यः पितामहो दद्यात्। पित्रादित्रये जीविति नैव कुर्यादिति। तथा—

येभ्यो वापि पिता दद्यात्तेभ्यो वापि प्रदापयेदिति तलार्वे साम्निकविषयम्।

न जीवित्यत्वकः यादं कुर्यादिग्निसते दिजः। येभ्यो वापि पिता दयात्तेभ्यो दयात्तु साग्निकः॥ इति सुमन्तुवचनात्।

तस्यापि वैकल्पिकं इति तत्र ।
न जीवन्तमतिदद्यादिति प्रत्यच्यत्रितिविरोधात्।

स पितु: पित्रक्तत्वेषु अधिकारो न विद्यते।
इति विश्वासृतिविरोधाच । सिपत्वकस्य तु साग्नेरिप न सर्वथा
नित्यश्वाद्यसमाचारः। प्रमीतिपत्वकस्यापि मातामहादिवयजीवनेन नित्यश्वाद्वकरणं, पिव्रादिवये जीवित नैव कुर्यादित्यस्यातिदेशात्। एतद्वैखदेवादिकं पित्रपुत्रभ्यात्रादीनामविभक्ताना-

### गदाधरपडती।

र३२

मेकेन करणे सर्वेषां प्रत्यवायपरिहारात् सर्वेः पृथक् पृथक् न कार्य्यम ।

एकपाके निवसतां पित्रदेविद्यार्चनम् ।

एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्थाहृहे ग्रहे ॥ इति वचनात् ॥

मानवे विभागप्रकरणे—

ज्येष्ठ एव तु ग्रह्णीयात् पित्रंग धनमग्रेषतः । ग्रेषास्तमुपजीवेरन् ययैव पितरं तथा ॥ एवं सह वसेयुवी पृथग्वा धमेकाङ्गया । पृथग् हि वर्षते धर्मस्तसादम्यी पृथक् क्रियाः॥

इति, तथाच विभागाभावे वैष्वदेवादीनां तत्र करणं सिडं, पितरो यत्र प्रच्यन्ते तत्र मातामहा अपीति गीतमोक्तेर्मातामहादिश्राडस्य पितृश्राडाधीनत्वात् अविभक्तसपत्रभातृणामेकेन षाट्पुरुषिके श्राडे कते अपरेण स्वमातामहाद्यर्थं पुनः पनान्तरं कार्य्यम्। एवं दर्मादिष्वपि बोध्यम्।

यलैश्विदुत्तम्, वैष्वदेवस्यापि एकपाके निवसतामिति वचन-वलाद्यदि एकत्वमङ्गीकर्त्तव्यं, तदा प्रविभक्तानां देवार्चनादीनामपि न कार्येलं स्थादिवशेषादिति।

न किञ्चिदेतत्। एकपाकस्थितानां पाके एकपूजाया एव समाचारात्। प्रवासे ग्रहान्तरावस्थाने वाऽप्यविभक्ताः।

पृथक् पाके सित पृथग्वैष्वदेवं कुविन्ति, तन्न न्याय्यम् । पाकस्य वैष्वदेवे निमित्तत्वापादकवचनाभावात् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

द

₹,

ऋ

प्रव

रि प्र

ान

इति

तद

त्वा

लीकिके वैदिके वापि इतोच्छिष्टे जले चितौ। वेष्कदेवसु कर्त्तव्य: पच्चस्नापनुत्तये॥

इति यातातपाद्युक्ती पञ्चस्नादोषस्यैव तिनिमत्तत्विमिति एक-पाक्षे इत्यादि वचनादेकपाकेन तत्करणे दोषिनवित्तेन प्रयक्षरणम्। ग्रहस्थधर्मोक्तानां पूजादीनां प्रयक्षरणं तु यथा कथिन्निर्वा-इयित, न पक्षद्रव्येणैव कुर्वन्यिविभक्ताः। यथ यदि ग्रहस्वामी यनुपनीतः स्थात्तदा पञ्चयज्ञान कुर्य्यात्।

तयाच षष्ठे जैमिनि: अपि वा वेदतु खादुपायेन । प्रवर्त्तेरिविति।

स्मृतीनां वेदतुत्यत्वादुपायेन उपनयनादूई स्नार्त्तधर्माः प्रवर्ते-रित्रत्यर्थः । तथाच जैमिनिना स्नार्त्तकर्ममाचे उपनीताधिकार-प्रतिपादनात् । श्रत्न केचित्, सम्बर्त्तन तु ततः पञ्चमहायज्ञा-निति उद्दाहानन्तरं पञ्चयज्ञा उत्ताः,

श्रनुपनीतोऽपि कुर्वीत मन्तवत् पैद्धमिधिकम्।
यदसौ कतचूडः स्याद्यदि न स्याचिवत्सरः॥
इति सुमन्तवचनम्। नाभिव्याहरयेड्रुद्धा स्वधानिनयनाहते इति
मनुवचनाच सिपण्डीकरणान्तप्रेतसंस्कारपरम्।

मनुना तु, एतचानुपनीतोऽपि कुर्य्यात् सर्वेषु पर्वस्विति यदुतं तदिप दर्शादित्राद्वानन्तरपरं, पार्वण्याद्वानन्तरं तद्वचनस्थोत्त-लात्। दति,

वसुतसु पारस्कर:। समावत्तेनमुक्का।

<sup>(</sup>१) उपानयेन।

₹₹8

### अयातः पञ्चमहायज्ञाः।

श्रय समावर्त्तनानन्तरं पञ्चमहायज्ञेष्वधिकारः ततो हेतोः, पञ्चसंख्यका महायज्ञशब्दवाच्याः कर्मविशेषा दत्यादि, तथा च समावर्त्तनानन्तरं उदाहेऽनुदाहेऽपि पञ्चयज्ञकरणसुचितम्।

ग्रह्मस्वात् स्मृतेदुर्वेलत्वात् सम्वर्त्तवचनसनादेयम् ।

यदा, समावर्त्तनानन्तितिववाहपच्च अयणपरं वा तत्। अनुपनीतस्य तु सर्वया न पच्चयज्ञाधिकारः। नित्यश्राद्धे तु उपदेशातिदेशयोरभावादकरणं, एतद्देश्वदेवकर्म स्त्रिया क्रीवेन च कार्यम्। स्त्रिया क्रीवेन न हृते भुज्जीत ब्राह्मणः क्राचिदिति मनूकोः। अत्र यद्यपि पारस्करस्त्रादिषु सनकाद्यनन्तरं अतिथिभोजनदानमुक्तं हरिहरभाष्ये च यद्मवल्यनन्तरं श्वादिवलय उक्ताः, तथापि, नित्यश्राद्धानन्तरं, ततोऽतियीन् भोजयेत् श्रेयांसं श्रेयांस-मानुपूर्वेणित विश्वष्ठोक्तेरेव नित्यश्राद्धानन्तरं अतिथिवाह्मणेभी-दानसमाचारः।

उ

तथा,—

ततोऽन्यदन्नमादायेति विष्णुपुराणवचनमन्यदन्नमिति बिलि हरणोपयुक्तानादन्यानेन खस्वपचवायसव लीनां करणप्रसक्ती तहिलपात्रादन्यपाने खादिबल्यर्थमनं स्थापियलाऽतिथिन्नाह्मणा-नन्तरं खादिबलिदानसमाचारः।

तत्र विष्णुपुराणे,—

खचाण्डालविहङ्गानां भुवि दयात्ततो नरः।

#### श्राचारसार:।

₹३५

इत्युक्ता एतिषां सन्त्वा नोक्ताः। तस्मात्, खभ्यो नमः, स्वपचेभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, इति स्वनामचतुर्थन्ता एव मन्त्राः ब्राह्ताः।

यसु वायुपुराणे ऐन्द्रवारुणवायव्या इति मन्तः । यस खानी ही भ्यामगवलादिमन्त्रस तयोर्गयात्राद उत्तत्वात्र ताभ्यां दान-समाचारः।

युक्तं चैतत्, वायुपुराणीयमन्त्राणां गयात्राड एवीपयुक्तत्वात्। खभ्यो नमः इत्यादि वडुवचनप्रयोगसु विश्वपुराणे वडुवचन-स्योक्तत्वात्।

श्रनं भूमी खचाण्डालवायसेभ्यय निचिपेत् इति स्मृतेय । श्रनां च पतितानां च खपचां पापरोगिणाम्। वायसानां क्रमीणाञ्च श्रनकेर्निवपेट् भृवि॥ इति बहुवचनस्य मनुनोक्तत्वाच। वहुस्मृतिषु खपचवायसानां उक्तत्वात् पतितादीनां न वत्यकरणसमाचारः।

## अय गोग्रासदानम्।

तच काम्यं भविष्यपुराणे,—

त्वणोदकादिसंयुक्तं यः प्रदद्याद्गवाङ्गिकम् ।

कपिलादानस्य फलं प्राप्नुयात्रात्र संग्रयः ॥

इदं च स्रगोपरगोसाधारणम् ।

३३६

### गदाधरपदती।

महाभारते, 'परगोसंप्रदानकं प्रथक् दानान्तरस्। यथा—

घासमुष्टिं परगवे सानं दद्यातु यः सदा । श्रक्तत्वा स्वयमाहारं स्वर्गलोकं स गच्छिति ॥ एवं गोग्रासदानस्य काम्यलान सर्वेषां तत्करणसमाचारः।

# यतिथिभ्यो दानविचारः।

विष्णुपुराणे,—

ततो गोदोहमानं वै कालं पप्राप्तयात्रात्र संधयः।

श्रितिधिग्रहणार्थाय तद्र्ष्षं वा यथेच्छ्या।

श्रितिधि तत्र संप्रातं पूज्येत् खागतादिना॥

तथासनप्रदानेन प्रियप्रश्रोत्तरेण च।

गच्छत्रवानुपातेन प्रीतिमुत्पादयेत् ग्रही॥

श्रित्रात्रज्ञलनामानमन्यतः समुपागतम्।

पूज्येदितिधि सम्यक् एकग्रामनिवासिनम्॥

श्रिकञ्चनमसम्बन्धिमन्यदेशादुपागतम्।

श्रिसम्पूच्यातिथि भुज्जन् भोज्ञकामो व्रजत्यधः॥

खाध्यायगोवचरणमप्रष्टा च तथा कुलम्।

हिर्ण्यगर्भवुद्धा तं मन्ये श्रभ्यागतं ग्रही॥

<sup>(</sup>१) परगोयासदानकं प्रथक् प्रथक् दानान्तरम्।

<sup>(</sup>२) तिष्ठेहुहाङ्गर्ये।

#### श्राचारसार:।

e F F

तथा,-

श्रितिथियेस्य भग्नामो ग्रहाद्यात्यन्यतो सुतः। स तस्त्रे दुष्कृतं दत्ता पुर्ण्यमादाय गच्छिति॥ धाता प्रजापितः मक्तो विक्विसगणोऽयेमा। प्रविम्यातिथिमेवेते भुक्तते वे नराधिप॥ तस्मादितिथिपूजायां यतेत सततं नरः। स केवलमघं सुङ्ते यो सुङ्ते त्वतिथिं विना॥

मनुः,---

संप्राप्तायाप्यतियये प्रदद्यादासनीदने। अतं चैव ययाप्रिक्त प्रद्याद-विधिपूर्वकम्॥ अग्निं इत्वा विधानेन यत् पुख्यफलमञ्जुते। तेन तुल्यं विभिष्टं वा ब्राह्मणे तिपते फलम्॥

तथा,-

खणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च स्तृता। एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन॥

तथा,-

विप्रपादीदकित्तना यावित्तष्ठिति मेदिनी।

तावत् पुष्करपानेण पिवन्ति पितरो जलम् ॥

यङ्गलिखिती। यथा प्रणीतसाप्रणीतसाम्निदैवतं, एवं विद्वांसा

विद्वांस ब्राह्मणः पूच्य एव सर्वेषां, यत्र हि ब्राह्मणो न भुंती
तद्दुतमम्नावद्दुतमेवित्यादि।

8₹

३३८

तथा,-

वयोवित्तविद्यातपः संपन्नाय पाद्यमध्यां चमनीयमन विश्वां य तसी दद्यात्, सहासीत, प्रदोषेऽनु ज्ञाप्य प्रयोत, पूर्व्वं प्रतिवुध्येत्, प्रस्थितमनुब्रजेत्, विद्योद्यानारामवापीत ड्रागदेवग्टहमहा इद-स्थाननदीनामन्यतरस्मिन् प्रदिच्यां क्यात्, वाच मुक् युन् देश्येति, विद्यादीनामन्यतरस्मिन् स्थाने पुनर्दश्येयेति, वाच मृत्-स्टन्य प्रदिच्यां क्यादित्यर्थः । हारीतः,—

अतिथिश्वेदागच्छेयतिवेषानमः समानहत्तः स्नातको वा तस्य स्नागतमध्यं पाद्यमाचमनीयं च प्रदाय याश्वोषधयः सन्ति ताश्वोपहरेत्, त्रष्ठां प्रयान्तमनु विष्णुक्रमान् क्रामित, मोदन्ते पितरः प्रपितामहाः।

पु

प

कु

कु

तेनानुज्ञातो निवर्त्तत, वसेचे दिधिवत्परिचरणं, श्रकत-विवाहोऽत्र स्नातकः, ग्टहस्थः समानवृत्तिः, विष्णुक्रमादि वि-विष्णुर्श्यकस्त दत्यादि मन्त्रकरणकपादन्यासा यज्ञाङ्गरूपाः, एते च काम्याः।

श्रापस्तम्बः,—

यानवन्तमायानात्, यावन्नानुजानीयादितरं, अप्रितिभाषां सीचो निवर्त्तेत, दतरं यानरहितमित्यर्थः । दचः.—

> मनयत्तर्मुखं वाचं सीम्यं दयाचतुष्टयम् । श्रभ्युत्यानिमहागच्छ पूर्व्वालापः प्रियान्वितः॥

#### श्राचारसार: ।

355

उपासनसनुव्रच्या कार्य्याखीतानि यत्नतः। तथा,--

₹-

**-**

वा

त

ले

**7**-

1-

۲:,

पादशीचं तथाऽभ्यङ्गमाययः ग्रयनं तथा। स्टब्जलं चार्थिने देयं एतान्यपि सदा रहे॥

गुरी विशेषमाहापस्तम्बः, वेदाचार्थ्यांश्यागच्छेत्, तमिममुखो-ऽभ्यागम्य उपसंग्टह्य न वीभसमानमुदकमुपस्प्रशेत्, पुरस्क्रत्यो-पस्थाप्य यथोपदेशं पूजयेदासने शयने भच्चभोच्ये वाससि संनिहिते होनतरप्रवित्तः, तिष्ठन् सव्येन पाणिनानुग्टह्याचार्य्यमाचामयेदन्यम् वासमुदेतं स्नानामनचंक्रमणस्मितेष्वनुचिकीर्षेत्, संनिहिते मूत-पुरीषे वा वान्तकर्मोचैर्भाषाहासनिष्ठीवनदन्तनिष्ठीवनसिंहन-भूचिपणताइननिष्ठादीनि।

दारे प्रजायां चोपस्पर्धनं भाषा विश्वभपूर्वाः परिवर्जयेत्, वाक्येन वाक्यप्रतिघातमाचार्यस्य वर्जयेत्, श्रेयसां च, उपसंग्रह्म पादावितिश्रेषः, न वीभसमानमिति श्राचार्यं पादस्पर्शे ष्टणाम-कुर्वन् पादी प्रचालयेत्, पुरस्कृत्य सत्कृत्य मान्येनोपस्थाप्य मदीयम् सर्व्वमिति निवेद्य यथोपदेशं यथाशास्त्रं, संनिहिते गुरौ तिष्ठना-चार्यमाचामयेनोपविष्टः सत्येन पाणिनानुग्रह्म दच्चजलपात्रं वामपाणी क्रत्वा श्राचामयेत्, श्रनुचिकीर्षेत्, 'श्राचार्यस्य स्नानादि कुर्यात्, संनिहिते गुरौ मूत्रादि वर्जयेत्, दारे प्रजायां चोप-

<sup>(</sup>१) जाचार्यस सानाद्यननरं सानारि सर्यात्।

₹80

स्पर्भनं, ब्रङ्गपरिष्वङ्गः, श्रेयसां च विद्यातपःसम्बानां गुरु-वदातिष्यमित्यर्थः।

यती विशेष:।

दच:,--

जनाप्रसृति यत्पापं ग्रहस्थेन तु संचितस्।
निर्मार्जयित तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः॥
ग्रायमे तु यतिर्यस्य विश्वास्यति सुहर्त्तकस्।
किं तस्यान्येन धर्मेण क्षतकत्यो हि स स्पृतः॥

मनुः,--

यत् पुरायक्तमाप्नोति गां दत्त्वा विधिवद्गुरी। तत् पुरायक्तमाप्नोति भिचां दत्त्वा च भिचवे॥ पाग्ने,—

यः पात्रपूरणं भिचां यतिभ्यः सम्प्रयच्छित ।
विस्ताः सर्वपापेभ्यो नासौ दुर्गतिमाप्नुयात् ॥
यतिइस्ते जलं दत्त्वा भैच्यं दत्त्वा पुनर्जलम् ।
तद्भच्यं मेरुणा तुः तज्जलं सागरोपमम् ॥
यतिर्यस्य ग्टहे भुंतो तस्य भुंतो हिरः स्वयम् ।
नारसिंहे,—

श्रकते वैखरेवे तु भिचार्थे ग्रहमागते। उडुत्य वैखरेवार्थं भिचां दत्त्वा विसर्जयेत्॥ वैखरेवकतं दोषं ग्रक्तो भिचुर्व्यपोहति। न तु भिचुकतं दोषं वैखरेवो व्यपोहति॥ मनुः,--

श्रप्रणोद्योऽतिथिः सायं स्यों हो ग्रहमागते। काली प्राप्तस्वकाले वा नास्यानश्रन् ग्रहे वसेत्॥ न वै ख्यं तदश्रीयात्रातिथिं यत्र भोजयेत्।

तथा,—

श्रासनावसधी प्रयामनुत्रच्यासुपासनम् । उत्तरीषृत्तमान् कुर्याडीने हीनं समे समम्॥ तथा,--

न ब्राह्मणस्य तिविधर्मृहे राजन्य उच्यते।
वैश्वप्रयूदी सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥
यदि त्वितिथिधर्मेण चित्रयो ग्रहमाव्रजेत्।
भुतावत्सु तु विप्रेषु कामं तमिप भोजयेत्॥
वैश्वश्रूद्राविप प्राप्ती कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणी।
भोजयेत् सह स्त्यैस्तान् ट्रग्रंसं संप्रयोजयन्॥

ग्रापस्तब्बः,

शूद्रमभ्यागतं कर्माणि नियुंच्यात्। श्रयास्मे दद्यात्, दासा वा राजकुलादाहृत्यातिथिवत् शूद्रं पूजयेयुः। दति, एतेन कर्माकरणं विना शूद्राय स्वयं न दद्यादित्यर्थः।

यातातपः—

अन्योऽन्यं गुरवी विप्रा अन्योऽन्यातिययः स्मृताः।

३४२

तथा,—

भिन्नां वा पुष्कलं वापि हन्तकारमथापि वा।
श्रमभवे सदा दयादुदपातमथापि वा॥
श्राममाता भवेदिना पुष्कलं च चतुर्गुणम्।
पुष्कलानि च चलारि हन्तकारं विदुर्वुधाः॥

मनु:-

पाषिण्डिनो विकर्मस्थान् वैङ्गलव्रतिकान् शठान्। हैतुकान् वकव्वत्तीं य वाङ्गानेणापि नार्चियेत्॥

पाषिण्डिनो वेदवाद्यथास्त्ररताः, विकर्षस्याः स्वायमधर्महीनाः, वैड्रालब्रितकाः, धर्मध्वजी सदा लुख इत्यादिक्षिण तदुक्ताः, शठाः व्याजेन धर्मकारिणः, हैतुका वेदविक्डतर्कनिष्ठाः, वकवत्त्रयः, श्रधोदृष्टिनैंक्तितकः स्वार्थसाधनतत्पर इत्येवं मनूकाः।

ब्राह्मे--

देवैजिता देखा एव एाषिण्डन इत्युपक्रम्य। नित्यं सत्पुक्षं कुर्यादेतेष्वभ्यधिकां दयाम्॥

दुः खाकुलं जगदेति इचार्य नमोऽसु धर्मायेति वृवंस ।

दयाचातं सर्वगतं च विष्णुं प्रणम्य वै हादशवर्णमातम्।
ॐ नमो भगवते वासुदेवायेति हादशाचरमन्त्रमुचार्य सर्वगतं
विष्णुम् प्रणम्य नमोऽस्तु धर्मायेति वदन् पाषिण्डिभ्योऽप्यतं
दयादित्यर्थः।

यम:-

तिथिपवीं सावाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना ।
सोऽतिथिः सर्वभूतानां भेषानभ्यागतान् विदुः ॥
व्रती यतिर्ने करात्रं निवसनुचतेऽतिथिः ।
पर्वाखमावास्थादीनि, जत्मवा विवाहाद्याः, एतेन मृष्टानालोलुपा इत्यर्थः ।

मनुर्विष्णुः शातातप्य-

एकरात्रन्तु निवसन्नतिथिन्नी ह्मणः स्मृतः ।

श्रनित्यं हि स्थितिर्यस्मात्तस्मादितिथिक्चते ॥

नैकाश्रमिणमितिथिं विष्रं साङ्गतिकं तथा ।

उपस्थितं ग्रहे विद्यात् भार्था यनाग्नयोऽपि वा ॥

परिहासादिभिः सर्वैः सङ्गतः साङ्गतिकः, एतौ काले प्राप्ताविप गातिथी, दितीयदिनाद्यवस्थितातिथीनां सल्तारः

काम्यः

त्रापस्तस्वीयादी द्रष्टव्यः।

ग्रापस्तम्बः,-

न ग्रहे भुज्जीतानविषयातिथिभ्यः।

पराश्ररः,-

अचिन्तितमनाइतं देशकाल उपस्थितम्। अतिथिं तं विजानीयात्रातिथिः पूर्वमागतः॥

<sup>(</sup>१) वै।

<sup>(</sup>१) नैक्यामीणम-।

₹88

चुधार्तस्तृषितः यान्तो दूराध्वानसुपागतस्।
तं पूजयेलयतेन सोऽतिथिः खर्गसंक्रमः॥
देशो भार्यादिभिः सहितः, कालो वैखदेवान्तः।
शातातपः,—

प्रियो वा यदि वा दिखो मूर्जः पिण्डत एव वा। वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ इदच यथोक्तातिष्यलाभेऽनुकल्परूपेण।

विशिष्ठः,—

चर्डालपतितवायसेभ्यो भूमी निचिपेत्॥ यमः,—

> येषामनश्रतिथिविपाणां व्रजते ग्टहात्। ते वै खरत्वसुष्ट्रत्वमञ्चलसुपपेदिरे॥

तथा,-

श्रितिथि येत वै गामे भिचमाणो यतस्ततः। श्रेते निरमनस्तत ब्रह्महत्या विधीयते॥ इत्यादयो वहवो गुणा दोषाश्रेतेषु तेषु प्रोक्ता द्रष्टव्याः, विस्तर-भयादिरस्यते।

स्त्रभोजनानन्तरमितव्यागमने विशेषमाह—

वैष्वदेवे तु निर्वृत्ते यदान्योऽतिथिराब्रजेत्। तस्याप्यतं यथायित प्रदयात्र बलिं हरेत्॥

#### त्राचारसार:।

₹84

वैखदेवे सर्वार्थात्रपाके निर्वृत्ते कतप्रयोजने। यथाशक्तीति पक्का शक्त्यनुरूपेणेत्यर्थः॥ बलिहरणं देवयज्ञपित्ययज्ञयोरप्युपलचणम्।

पुरुषार्थस्य बलिहरणस्य कतलात्पाकनिमित्तकलाभावाच । अनेनैव लिङ्गेन अहरहः क्रियमाणस्यापि वैखदेवस्य संयोग-पृथक्कोन पाकनिमित्तकलमप्यसु, तथाच बहुषूदाहृतवाक्येषु वैख-देवसस्बन्धस्रवणिमिति प्रतिभाति ।

तन्न,—

पाकस्थाङ्गलेन तल्लम्बन्धोक्ते चिङ्गमात्रस्थासाधकलात्।

# अय देवयन्नादिपद्वति:।

तत्र प्रथमप्रयोगे यज्ञं चतुष्टयार्थकं मात्रपूजापूर्वकमिकमिव श्राभ्युद्धिकश्राडं कार्थ्यम्।

गणेश कियमाणे तु मातॄणां पूजनं सकत्॥
इति कात्यायनोक्तेः, सिडेऽने पत्नी भूतिमिति स्वामिने ब्र्यात्।
तदभावेऽन्याऽपि पाककर्नी तत्सुभूतमत्नं विराट् तन्माख्याहोति
प्रतिवदेत्स्वामी।

साग्निक: खामी श्रावसव्यसमीपे प्राञ्चुख उपविशेत्।
मणिकस्योत्तरत श्रावसव्याग्नेः पश्चिमप्रदेशे एकं मण्डलं
पूर्णेन कला ब्रह्मादियस्मान्तानां वत्यर्थमेकपाने श्रवं स्थाप-

₹8€

येत्। तदुत्तरतः सनकाद्यर्धमेकपानिऽत्रादिकं ब्रह्मादिवलिपाना-इचिणतः पित्रादित्रयार्थमेकपातेऽन्नादिकम्। तत्पूर्श्वसिन् मातामहादिनयार्थमेकपातेऽन्नादिकं, एतयोर्भध्यदेशे षट्पुरुषार्थ-मेकपानेऽन्नादिकं, सनकादिपात्रात्पूर्वसिन् अतिधिब्राह्मणार्थ-मेकपानेऽन्नादिकम्।

f

द्

स

वा

वा

एतयोर्मध्ये खादिबल्पर्यमेकपातेऽतं स्थापयेत्। अनिक्कसु
यत कुताप्येकमेव पातं स्थापयेत्। अनिक्कासु तत्रोपविष्य,
कुप्रतयं, गोमयं, उदक्तपानं, पुनः कुप्रतयं, इति पाताण्यासाय
प्रथमकुप्रतयेण भूमेः तिः परिसमूद्य गोमयोदकेन तिरुपलिप्य
दितीयकुप्रतयेण तिरुक्तिस्य तां स्टं तिः प्राक्संस्थमुद्दृत्य
तेनोदकेन तिरुभ्युच्य इति पञ्चभूसंस्कारान् कत्वा। पाकसाधनलीकिकाग्निमानीय स्थापयेत्। दिचणजानुं भूमी निपात्यमणिकोदकेन लीकिकोदकेन वाऽकः पर्युचणम्। दिचणहसीन
ब्रह्मादिपात्रादन्नमादाय, ॐ ब्रह्मणे स्वाहा द्रत्यकी जुहुयात्,
द्रदं ब्रह्मणे इति त्यागः। एवं ॐ प्रजापतये स्वाहा द्रदं प्रजापतये, ॐ गुद्धाभ्यः स्वाहा द्रदं गुद्धाभ्यः, ॐ कप्रयपाय स्वाहा
द्रदं कप्रयपाय, ॐ अनुमतये स्वाहा द्रदमनुमतये अन्यसम्भवे
तास्वपाने जलं स्थापयित्वा तन ब्रह्मादिपञ्चाहुतीर्जुद्वयात्।
इति देवयज्ञः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### याचारसार:।

€85

## अय भूतयत्तः।

वच्यमाणविलदेशे सर्वेत्र प्रत्येकं मार्जनस्पलेपनं च वैकल्पिकम्। बलिदानात् पूर्वं सर्वेत्र बलिदेशे जलदानम्। सर्वेत्र वलीनां समाप्ती वा प्रतिबल्ति वा पूर्वापरजलदानम्। इतशेषेणात्रेन बलयः। मिणिकस्य समीपे दिच्चणतः किच्चिदेशं त्यत्वा भूमी प्राक्संस्थम्। ॐ पर्जन्याय स्नाहा ददं पर्जन्याय।

ॐ अद्भरो नमः दूरमद्भाः। ॐ पृथिये नमः दृदं पृथिये। इति दिचणदिशि मध्ये स्थानं स्थापयित्वा दिचणदिग्दारशाखा-समीपयोः प्राक्संस्थम्।

ॐ धाते नमः, इदं धाने, ॐ विधाने नमः, इदं विधाने।

एवं बिलद्दयं ततः प्राचादिक्रमेण प्राग्दिचिणेन चतुर्दिचु

वायुबिलचतुष्टयम्।

तद्यया,—

Ī

₹

T

ॐ वायवे नमः, इदं वायवे इति प्राच्यां दिशि, ततः ॐ वायवे नमः इति दिच्णिदिशि, एवं पश्चिमोत्तरयोः इदं वायवे इति सर्वत्र त्यागः। ततो वायुवलीनामुत्तरदेशिषु ॐ प्राच्ये दिशे नमः इदं प्राच्ये दिशे, ॐ दिच्णाये दिशे नमः, इदं दिच्णाये दिशे, ॐ प्रतीच्ये दिशे, ॐ उदीच्ये दिशे, ॐ प्रतीच्ये दिशे, कं उदीच्ये दिशे नमः इदमुदीच्ये दिशे, ततः पर्जन्यादिसमीपोत्तरतः प्राक्-संस्थं विलत्नयं, ॐ ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे, ॐ श्रन्तरीचाय

३४८

नमः, इदमन्तरीचाय, ॐ सूर्य्याय नमः, इदं स्याय, तहिन्त्रियात्ताः प्राक्-संस्थं बिलद्दयं, ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः, इति त्यागं च कुर्य्यात्।

पुनर्यज्ञोपवीती बिलपात्रप्रचालनजलं ग्रहीत्वा यच्मै तत्ते निर्णेजलं नमः। इति ब्रह्मबिलदानात्कोणे बिलं दयात्। इदं यच्मे इति त्यागं च कुर्यात्।

## अय पित्यज्ञः।

ततः कण्डलग्नयज्ञीपवीत उद्झुखः कुशाच्चतजलान्धादाय ॐ सनकादाः सप्त मनुष्या इदमन्नादिकं यथाविभागं युष्पभ्यं हन्त इति सृजीत्।

इदं सनकादिसप्तमनुष्येश्य इति त्यागं कुर्यात्। तती दिविणामुखोऽपसय्यो भूला वामजानुं भूमी निपात्य दिगुणी-कतकुणतिलजलान्यादाय अमुकसगोताः अस्मत्पिटपितामह-प्रिपतामहा अमुकामुकामुकणमीणः इदमन्नादिकं यथाविभागं युष्पभ्यं स्वधा नमः। इति स्जीत्।

I

<sup>(</sup>१) चों विश्वेभ्यस भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यस भूतेभ्यः, एतयोक्तरतः प्राक् मंस्यं बिह्यस्। च्यों उपसे नमः इदस्यप्ते, च्यों भूतानां च पतये नमः इदं भूतानाञ्च पतये, ततो ब्रह्मबिह्चिणतोऽपस्त्यो भूत्वा दिच्चणसुखः स्तृ, च्यों पिष्टभ्यः खधानमः इति बर्जिं दयात्, इदं पिष्टभ्यः इति बर्जित्यागः।

<sup>(</sup>२) यन्त्राणे-।

इदमस्मित्यत्वे असुकरेवशर्भणे, इदमस्मित्यतामहाय असुक-रेवग्रमणे इदमस्मत्रपितामहाय असुकरेवग्रमणे इति त्यागं कुर्यात्।

'ददमस्मन्यातामहाय श्रमुक्तश्रमेणे, ददमस्मन्यमातामहाय श्रमुक्तश्रमेणे, ददसस्महृद्धप्रमातामहाय श्रमुक्तश्रमेणे, दित त्यागं कुथात्, ददं षट्पुक्षात्मकमेकं पत्रम्। तदाया,—

असुकसगीत असाच्येष्ठिपित्य असुक्रमम् द्रदमनादिकं तुभ्यं खधानमः, दति पित्धभीणीत्स्जीत्, त्यागं च कुर्यात्।

### अय सनुष्ययत्तः।

तती यज्ञोपवीती कुणाचतजलान्यादाय अतिथिबाह्मणेभ्यो-नमः, इत्युत्स्जेत्, इदमतिथिबाह्मणेभ्य इति त्यागं कुर्यात्, इति मनुष्ययज्ञः, ततः खादियोग्यस्थाने जलं पातियला खादिबलिपातादब्बसादाय इदं खभ्यो नम इति बलं दद्यात्,

गं

क्

<sup>(</sup>१) तथैव असुकसगीताऽस्वकातामहप्रमातामहरद्वप्रमातामहाः असुकासुक-यर्माणः द्रदमचादिकं यथाविभागं युष्प्रश्यं स्वधा नमः दत्युत्स्जेत्, द्रति पत्रद्वयं, स्वथ असुकसगोत्वाऽस्वत्यिद्वपितामहप्रपितामहा असुकासक्षयमाँणः असुकसगोत्ना-ऽस्वनातामहप्रमातामहरद्वप्रमातामहाः असुकासक्षयमाँणः द्रमचादिकं यथा-विभागं युष्प्रश्यं स्वधानमः द्रति पूर्ववत् स्जेत्, द्रदमस्वत्यिते असुक्यर्भणे द्रमस्वत्यतामहाय असुक्यर्भणे द्रमस्वत्यपितामहाय असुक्यर्भणे।

३५०

इदं ख्रभ्यः इति त्यागं कुर्यात्, एवं खपचेभ्यो नमः इदं खपचेभ्यः, एवं वायमेभ्यो नमः इदं वायमेभ्यः इति यज्ञचतुष्टयम् ।

ततः काम्यगोगासदानं, यथायिक अतियिभोजनं

इति पञ्चमभागे पञ्चमहायज्ञप्रकरणम् ।

## अय भोजनविधिः।

पञ्चमे चेलायनन्तरम्।

संविभागं ततः कला ग्टह्सः भिषभुग्भवेत्॥ मतः,—

भुत्तवस्तु तु विष्रेषु स्तेषु भृत्येषु चैव हि। भुच्जीयातां ततः पश्चादविष्यष्टं तु दम्पती॥ देवात्रषीनित्यादि च,— तथा.—

श्रघं स नेवलं भुङ्ते यः पचत्यात्मकारणात्। तथा,—

विष्ठसाशी भवेत्रित्यं नित्यञ्चासृतभोजनः।
विष्ठसं सत्यशेषं तु यज्ञशेषमधासृतम्॥
स्तकादी पञ्चयज्ञाकरणेऽपि, असृताशी भवेत्रित्यं विष्ठसाशीति वा पुनरिति यमवचनात्, सत्यशेषभोजनेनापि प्रत्यवायपरिद्वारः।

य

याच्चवल्काः,-

बालखवासिनीहडगिभेखातुरकन्यकाः। संभोज्यातिथिखत्यांय दम्पत्योः ग्रेषभोजनम्॥ तथा,—

भोजयेचागतान् काले सिखसम्बन्धिबान्धवान्। स्ववासिनी विवाहिता पित्रग्रहस्थिता कन्या॥ मनुविष्णूच,—

स्ववासिनीं कुमारां य रोगिणीं गर्भिणीं तथा।
श्रितिथिभ्योऽय एवैतान् भोजयेदविचारयन्॥
तथाचातिथिभ्यः प्राक् वालादिभोजनं एतेषां भोजनं स्वभीजनसमानम्।

तथाच मार्के ग्डेयः,—

जुटु स्विनो भोजनीयाः स्वसमं भोजने सित । श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदित ॥ सीदता यत्कतं पापं तेन पापेन लिप्यते । यत्तु स्मृत्यन्तरे बालादिभोजनात् प्राक् श्रतिथिभोजनमुक्तं तदितिथिभोजनसुत्यर्थम् ।

श्रात्मानन्तर्पयेत्पश्चात्रियतोऽयाग्रतः श्रुचि:।
स्तीग्र्द्रं भोजयेत्पश्चादेष धर्मः सनातनः॥
इति वचनात् गर्भिणीव्यतिरिक्तस्तीणां स्वपत्नीप्रमुखानां पश्चाहोजनं पूर्वी वा ग्रहपतिरिति पारस्करस्त्रं व्याख्यातमनुसस्येयम्।

३५२

तत्तु श्रुत्यन्तरेऽतिथिभोजनात् प्राक् खभोजनस्रुतं तहै खा-नरीपासकानां इति सिदं, खभोजनात्पाक् यदनसृत्तम् तत्काम्यमिति न नित्यमध्ये लिखितम्।

मनुः,-

सायं प्रातिंदिजातीनामग्रनं श्रुतिचोदितम् ।
नान्तरा भोजनं कुर्यादिग्निहोत्रसमो विधिः ॥
ग्रुत प्रातःग्रन्देन दिनपञ्चमभागः 'पञ्चमे च तथा भागे ।
सायं ग्रन्देन रात्रेः सार्द्षप्रहरः ।
सुनिभिर्दिरग्रनं प्रोतं विप्राणां सद्मवासिनाम् ।
नित्यमहि तमस्विन्यां सार्द्षप्रहरयामतः, इतिकात्यायनोतेः ।
विश्यः,—

न त्रतीयमयाश्रीयात्रापयाञ्च कयञ्चन ।
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥
श्रातिप्रगेऽतिप्रातः, नातिप्रगे नातिसायसिति गीणलेन प्राप्तयोनिषेधः, श्राशितः सर्वतोभावेन द्वसो न रात्री भुज्जीतित्यर्थः ।
तथाच मुन्दिश्यः—

नाश्रीयाचाजीणें नार्डराते न मध्याक्ते न सन्ध्ययोः। मनुः,—

नाश्रीयात्मिवेलायां,

<sup>(</sup>१) पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः। तथा,— संविभागं ततः क्राला रहस्यः श्रेषमुक् भवेत्॥ इति दचीकीः।

विशाः,

प्रविसतयागिनहोती यदागिनहोतं इतं मन्येत, यदा इतं मन्येत वैष्वदेवमिष, निरग्निरिष वैष्वदेवमित्यर्थः। बीधायनः.—

श्रन्तरा प्रातराणच सायमार्ग तथैव च।
सदीपवासी भवित यो न भुङ्को कदाचन॥
प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांच निरुद्धे भोजने जपेत्।
तेताग्निहोममन्त्रांसु द्रव्याभावे यथा जपेत्।
स एवमाचरन् संसु ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

नेवनं एकादश्युपवासादिषु प्राणाइतिरिप भोजनात्मकालादेव निषेधः, भोजनासभवे प्राणाइतिप्रकरणे वीधायनेन स एव-महरहः सायं प्रातर्जुद्धयादि इवां सायिमिति रात्री भोजनाभावे जलेनापि तत्करणस्थोक्तत्वात् तस्य भोजनात्मकालसि इः, नास्ति-कादि हतीयभोजनेऽपि श्रापोशानादि कार्यः,

श्रापोश्रानेनोपरिष्टादधस्ताच विजानता। श्रनम्नमस्तं चैव कार्य्यमन्नं द्विजन्मनेति, याज्ञवस्करीयापो-श्रानिक्रयायां भोज्यस्य कमालात् संस्काररूपलेन तत्रवृत्तेः, विश्वष्ठः,—

अनुदान् ब्रह्मचारी च आहिताग्निश्च ते तयः ।
अञ्चल एव सिध्यन्ति नास्ति सिडिरन्यताम् ॥
अत्र लच्मीधरः, यचाहिताग्न्युदेशेन उपवासः प्रायश्चित्तं
४५

248

अतएव.

#### गदाधरपदती।

विधीयते तदेतस्य कार्य्यमिति ।

वस्ततोऽयं निषेधः काम्योपवासविषयः ॥

एकादगीजन्माष्टम्यादिष्वपि नित्येषु साग्नेरप्युपवासः, ग्रिष्टैः

क्रियत इति न नित्यविषयः ।

ग्टहस्थो ब्रह्मचारी च योऽनश्रंसु तपश्वरेत्। प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकीर्णी भवेतु सः॥

श्रन्यतः प्रायस्त्रित्तलात्, प्रायस्ति तु तदेव विधानमिति वीधायनवचनेऽपि ग्टहस्थपदं नेताग्न्याहिताग्निग्टहस्थपरम्।

# अय नैवेद्यभचणविचारः।

िग्रष्टाः,—

त्रतिक्छिष्टात्रम्प्टातं ग्रासं ग्रासार्डमेव वा।
विष्णो निवेदितातं यो नित्यं भंक्ते स मुक्तिभाक्॥
पड्मिर्मासोपवासेश्व यत्फलं परिकीर्त्तितम्।
विष्णो निवेदितानेन तुल्यं तद्गुञ्जतां कली॥
द्रित विष्णुनैवेद्यमवश्यं भच्यं पञ्चप्राणाद्वत्यनन्तरमेव।
तथा,—

त्रसाभे तु विश्व तात्रं भुद्धीया योच्य मन्त्रवित्। विणाभुक्तमिति ध्याला वैणावसु विशेषतः॥

#### श्राचारसार:

₹५५

ब्रतामे परकीयपूजानैवेद्यालामे । विष्णुभुक्तचिल्तनस्य नैवेद्यभचणकार्यापत्तिः।

श्रत उच्छिष्टग्रहीतान्नलोभग्रहीतम्रष्टानयीः पर्युदासनञ्-समासः, तेन दैवात्तया भच्छे न दोषो न फलं, भोजन-मध्येऽकस्मादानीते भच्चे विषासुक्तचिन्तनम्।

श्रनिवेदा हरे: किञ्चित् समश्रीयात्र पावनम्। यत्त्वकस्मात् प्रवृत्तं तत्मनसाऽपि समर्थयेत्॥ इति वचनात्,—

प्रायणो न महाविश्णो वैंखदेवं करोति य:।

प्राणाग्निहवनं चैव तेन लोका जितास्त्रय:॥

इति वचनादापोणानात्राक् विश्वभुक्तत्वचिन्तनम्।

प्राणानां जुहुयादनमनिवेदितमन्वहृम्॥

त्यप्यन्ति हि महाप्राणा श्रुनिवेदितभोजना इति वचनात्
निवेदितान्नेन कुर्ळान्ति शिष्टा:—

ब्राह्मो, देवास्यङ्गप्टताधिकारे,—
ब्रह्माङ्गलग्नं विप्रेस्यो वैष्णवं च प्रदीयते ॥
क्राङ्गलग्नमग्नी च दहेसावं च तत्चणात् ।
प्रिष्टेस्यस्वय देविस्यो यत्तद्दीनेषु निचिपेत् ॥
प्रिष्टेस्यो ब्रह्मविष्णुणिवव्यतिरिक्तेस्यो देविस्यो यदुबृतमङ्गलग्नमित्यर्थः ।

<sup>(</sup>१) नैवेद्येन।

३५६

तत्रेव नैवेद्याधिकारे,—

विष्रेभ्यस्वय तहेयं ब्रह्मणे यित्रविदितम्।
विणावं सालतेभ्यस्य भक्ताङ्गेभ्यस्य शास्त्रवम् ॥
सीरं मगेभ्यः शाक्येभ्यस्तायिने यित्रविदितम्।
स्त्रीभ्यसापि त तहेयं मात्रभ्यो यित्रविदितम्॥
शिष्टेभ्यस्वय देवेभ्यो यत्तहोनेषु निचिपेत्।
सालतो विणास्तस्येमे सालता वैणावाः॥
न त उपनयनसंस्ताररहितवैष्यजन्यसंस्तारजातिः।
बाह्मे,—

ब्राह्मणाः पूजनीयां विष्णोराचा समूर्त्तयः । व

व्रात्याः क्रतेकादशीव्रताः,—

ब्राह्मणा विश्वोराद्यमूर्तिरूपाः, सालता विश्वोदीयादरूपाः, उभये पूज्या उक्ताः,

देवीपुराणे विणापूजायां, विणाभागवतैः सदिति भागवतानां नियुक्तवात् भागवता एव सालतपदेनाभिधीयन्ते। तथाच यस्य यत्पूजायां विनियोगस्तनैवैद्यस्य प्रतिपत्तिः, पाग्रपतिसद्धान्ते गिवस्य, पान्नात्यप्रसिद्धेषु मागधवाद्धाणेषु सूर्य्यस्य, शाक्येषु तायिपरनामकेषु वृद्धस्य, प्रतिपत्तेः संस्काररूपत्वात्तस्य च भन्नार्थो वा द्रव्ये समलादित्यधिकरणे भन्न्यद्रव्यस्य पुरुषे समर्पणे भन्नणमिव प्रतिपत्तिरिति निणीतम्।

व्र

<sup>(</sup>१) सोरमांग्नेभ्यः।

तथाच देविनिवेदितद्रव्यस्तीकारे न प्रतिगृहदीष:। नैवेद्य-प्रतिपत्तरिप पूजाङ्गलेन स्तिष्टकदत्तस्य स्त्रीकारपूर्व्वकदानलेऽपि पूजाप्राधान्यात्तत्स्त्रीकारो यजनान्तर्गत एवेति ज्ञेयम्।

पाञ्चरातिकपूजाया देवताये प्रकल्पनमाते सिद्धलाहेवदत्त-ल्लाभावेऽपि स्मात्तपूजायामिव विषेधस्त्वय तहेर्यमिति विधेर-वेरूप्याय भचणस्य प्रतिपत्तिरिति वोध्यम् ।

्यत्तु, मनुविष्णुयमसृतिषु देवात्रानि हवीं वि च, देवाधं हविरिति याज्ञवल्कावचनम्।

खालीपाकानू हे स्थानि वर्जये दित्याप सम्बीयवचनं च अभच्य-प्रकरणे उत्तं, तत्र देवानपदेन देवतार्थपदेन च अनू हे स्थपदेन च नैवेद्यार्थ सुपक लियतस्य द्रव्यस्य नैवेद्यदानात् प्राक् भच्चणे दोषा-भिधानपरिमिति सर्वेद्यां ख्यातं, यथा इविषो हो मात्याक्, अतएव हारीतयमी,

वलयशोपहाराश्च हवीं वि चरवस्तया, निर्विणक्षेन भोक्तव्या व्रतमस्य न लुप्यत इति । वतप्रकरणे भच्यत्वमूचतुः, उपहारणब्दस्य नैवेद्यवचनत्वात्,

एवं, चरवशीपहाराश्च भैच्यमुक्तमयाचितम्।

एतान्यनुत्रतान्याद्यः प्रस्तानि जपकमाणीति वोध्यम् ॥
तेनान्यदत्तनैवेद्यस्य भच्णे न दोषः, उत्तं विशिष्टं फलं स्थादेव,
स्वपूजादत्तनैवेद्यस्य भच्णं स्वपूजावेगुण्यापादकत्वात्र कर्त्तव्यं,
प्रतएव परदत्तनैवेद्यालाभे स्वभोग्यस्य विण्णूपभोगचिन्तनं नैवेद्यफलार्धमित्युक्तं, द्रत्येवं पूजाधिकारिदत्तनैवेदास्य भच्चत्वोक्ताविप

३५८

अन्यदत्तभच्ये पूजावैगु एक पाधर्मस्याल्पत्वेन नैवेदाभच्ये फल बाइल्यात् भच्ये फलमेवेति स्वपूजानैवेदाभच्य समाचारोऽपि संगच्छते।

यत्तु, न चैतत् खयमश्रीयाद्यहिश्णोर्न निवेदितम्।
तथाऽपराधमध्ये वराइपुराणे, श्रनिवेदितभच्चणमिति गणितं च,
तदुभयं यज्ञातीयं 'तज्ञातीयं न भोज्यमित्येवं परं,

ग्रहीतवैणावदीचस्य तु विष्णो निवेदां संग्रहं सुनिभिभीज्य-मुचते,

अन्यदेवनिवेदां तु भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्। मगधाधिकारे भविष्यपुराणे,—

पूजियला तु ते 'देवान् नैवेद्यं प्राध्य वा विभी।

यान्ति ते परमं स्थानं यत्न देवी दिवाकरः॥

तथाच मागधानां स्य्येनैवेद्यं भच्यं, ब्राह्मणानामेव ब्रह्मनैवेद्यं भच्यं,

न भुज्जीत निवेद्यानं गणानां च प्रिवस्य च।

दुर्गाया वासुदेवस्य नीच्छिष्टसु क्रचिद्ववित्॥

दति वचनाहणनैवेद्यं प्रिवनैवेद्यं च सर्वेषां 'भच्यम्।

यत्तु ध्योगग्रब्दीये.—

पतं पुषं फलं तीयं अतं पानं महीषधम्। अतिवेदा न भोक्तवं यद्वाचानुपकत्पितम्॥ व

वि

वह

<sup>(</sup>१) न दत्तं-

<sup>(</sup>१) तहेवान्।

<sup>(</sup>३) न भच्यम्।

<sup>(8)</sup> योगिधवीये,

#### श्राचारसार:।

34€

इति तिच्छिवभक्तस्यैव, श्रीपुरुषोत्तमचेत्रे श्रीजगनायनैवेदो न सर्प्रपर्युषितत्वदूरगमनादिदोषा नापि लोभप्रयुक्तम्ष्टानभचण-दोषाय। ब्रह्मवैवर्त्ते,—

> जगन्नायस्य नैवेद्यं महापातकनाशनम् । भचणात् फलमाप्नोति कपिलाकोटिदानजम्॥

ब्रह्माण्डपुराणे,—

पि

च-

यं,

त्रनिवेदितसत्रं तु चित्रे श्रीपुरुषोत्तमे। मोहादशाति यो मर्लाः स नरः खपचाधमः॥

विशायामले,—

यिकिञ्चित्रचणारेव मुितामाप्रोति दुर्नभाम्। पतितादिभिष्य संस्पृष्टं नास्ति दोषोऽच भचणे॥

तत्त्वयामले,—

तस्योपभुक्तदानेन नरः पापाखमुच्यते । नास्ति तनैव राजेन्द्र स्पृष्टास्पृष्टविवेचनम् ॥ यस्य संस्पृष्टमानेण यान्यमिथ्याः पविव्रताम् ।

व्हिदिषापुराणे,-

नैवेदां जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्।
भच्याभच्यविचारस्य नास्ति तद्भचणे दिज ॥
निन्नाविकारं हि यथा विश्वास्त्येव तत्।
विकारं ये प्रकुविन्ति भच्चणेऽत दिजातयः॥

कुष्ठव्याधिसमायुक्ताः पुत्रदारिवविजिताः। कि

ब्रह्मवैवर्त्ते,—

3€0

कुक्रस्य मुखाद्भष्टं मदनं यदि जायते । - विकास वितास विकास व

भविष्यपुराणे,—

श्रन्यवर्णेहीनवर्णे: सङ्गरप्रभवरिष ।

सृष्टं जगत्पतिरत्नं भुत्तं सर्वाघनाशनम् ॥

गारुड्पुराणे,—

न कालनियमो विषा व्रते चान्द्रायणे तथा। प्राप्तमाचेण भुज्जीत यदीच्छेन्मोचमात्मनः॥

भगवद्याच्यं,—

ये नाम्नि ममातं तु स्पृष्टास्पृष्टविवेकतः।
तान् भंगयामि संपद्गो दण्डं तेभ्यो ददाम्यहम्॥
स्कान्दे,—

नाभिमानं प्रकुर्वीत विष्णोनिर्मात्यभच्णे।
भत्त्या लोभात्नौतुकाद्वा चुधासंगमनेऽपि वा॥
प्राक्तर्णं भचितं ति पुनाति सकलांघसः।
प्राप्तं पर्युषितं वापि नीतं वा दूरदेयतः॥

तत्र,—

यथा तथोपभुतं तत्सवपापापनोदनम्। न विक्रयः क्रयो वापि प्रशस्तस्य भो दिजाः॥

#### आचारसार:।

३६१

निर्माल्यं जगदीयस्य नामिलाऽस्रामि किञ्चन ।
दति सल्यप्रतिज्ञी यः प्रत्यचं तच भचयेत् ॥
सर्व्यपापविनिर्भृतः ग्रुडान्तः करणी नरः ।
स ग्रुडं वैण्णवं स्थानं क्रमाद्याति न संग्रयः ॥
यः साडकाले हरिसुत्तग्रेणं दद्यात् सुभत्त्या पित्रदेवतानाम् ।
तेनैव पिण्डांच तिलेविमित्रानाकोटिकल्यं पितरः सुद्यमाः ॥
भविष्यपुराणे,—

जगनायस्य नैवेदां भन्या च पिल्ट्विताः।
संतर्ष्ये यः स्वयं भुंत्रे सीऽम्बिभधफलं लभेत्॥ इत्यादि,
पन्यानि तु विस्तरभयान लिख्यन्ते,—
यीभुवनिश्वरचेत्रे तु, तनैवेदां यत्नतः चोपभुंच्च, इति भिवप्राणादिवचना लिङ्गराजनैवेदां भच्यमेव,
तथा न लिङ्गं भुवनिश्वर इत्यादि, विस्तरस्तु अस्मत्कते
यिष्तारे द्रष्टव्यः।

#### यय भोज्यक्रमः।

देवलः,—

स्नाला प्रचाल्य पादी च स्नगन्धालंकतः ग्रुचिः ।
पञ्चयज्ञाविष्यष्टं तु यो भुंत्रे सोऽस्ताग्रनः ॥

रित स्नगन्धमाल्यधारणं नित्यं, तहृद्योक्तविधिनेति केचित्,
दन्तभावनादीनि नित्यमपीति पारस्करवचनात् ।

४६

१६२

विश्वपुराणे,--

प्रमस्तरतपाणिस भुजीत प्रयतो गरही।

तथा,--

प्राझुखोऽन्नानि भुञ्जीत पञ्चाद्री वाग्यतः श्रचिः ॥ प्रयस्तरत्नानि गारुड़ादीनि, पञ्चाद्रीः करचरणवदनार्द्रः

श्रापस्तस्वः,—

भोच्यमाणसु प्रयतोऽपि दिराचमेत्, दिः परिमृजेत्, पंक्तावाचमने दोषमभिधाय। ब्राह्मे,—

तसादिहरूपस्थ्य साचान्तः प्रविशेद्ग्रहे। उपलिप्ते समे स्थाने शुची अस्णसमन्विते॥

मु

a

वीधायमः,—

संस्कृते श्रुची देशे, संस्कृते वस्त्रादिना वेष्टिते इत्यथः॥
पित्रप्रकरणे पराभरः,—

भोजने वर्त्तुलं प्रोक्तमिति वटुकधारणं प्राह । मनुः,—

एकवस्तो न भुज्जीत इति, त्वतीययज्ञोपवीतेनापि उत्तरीयधारणं भवतीति एयक् न उत्तरीयधारणसमाचारः, देवलः.—

प्राञ्जुखोऽनानि भुज्जीत ग्रुचिः पीठाधिष्ठितः ।

एतेन वस्त्रचर्माद्यासनान्तरनिवृत्तिः ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

स्मृति:,—

पादाभ्यां धरणीं गला पादेनैकेन वा पुन:।

ब्राह्मे,-

चतुरस्रं तिकोणं वा वर्त्तुलं चाईचन्द्रकम्॥ कर्त्तव्यमानुपूर्व्येण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्। मण्डलद्रव्ये समाचाराच्छ्क्षचूर्णम्।

यादप्रकरणे ब्राह्मे,--

मण्डलानि च कार्य्याणि नैवारै यूर्णकै: ग्रुभै:।
गौरसृत्तिकया वापि प्रणीतेनाय भस्मना॥
पाषाणचूर्णसंकीर्णमाहृतं तत्र वर्जयेत्।

पुनर्जाच्चे,-

पाचेष्वर्थां नुरूपेषु, अर्था नुरूपेषु विभवानुरूपेण खर्णरजतिपत्तनादिरूपेषु,

विष्णुपुराणे,—

भूमी पातं प्रतिष्ठाप्य ॐकारेण च संस्थ्रीत्।

मनु:,—

पूजयेदधनं नित्यमदाचैनमकुलयन् ।
हप्टा हृष्येग्रसीदेच अभिनन्देच सर्वधः ॥
पूजनं नमस्कारः, अकुलनमनिन्दा, हर्षः कायिकः, प्रसादी
मानसः, अभिनन्दनं वचसा,

अवं दृष्टा प्रणम्यादी प्राञ्जलिः कथयेत्ततः।

३६४

ग्रसाकं नित्यमस्वेति सित्याऽय वन्द्येत्। ग्रमं विष्णुः स्वयं प्राप्त नित्यमेव जनादेनः॥ प्राणार्थं मां सदा ध्यायेत् स मां संपूजयेत् सदा। वामेन पाणिना पात्रं ग्रमोला भूमिसंस्थितम्। तेजोऽसीति जपंस्वतं प्रणमेदस्तं च यत्॥

श्रव यद्यपि वामपाणिनापि पात्रधारणस्त्रतम्।
तथापि, श्रापस्तस्बो विकल्पमाह, नापजीहीत सब्येन पाणिना
मुन्नेत्, श्रपजीहीत मुन्नेद्वा, तत्र कपर्दिभाष्यं, प्रथमं पात्रधारणमुपक्रान्तं चेत्र त्यागः, श्रध्तिव भोजनारम्ये न धार्य्यमिति।

तथाच तत्र, वामपाणिना धारणपचस्य न समाचारः।
तदभावात्तेजोऽसीति मन्त्रपठनस्थाप्यभावः॥

अत्रोपरि घतेनाभिघारणम्।

भिष्टाः,—

धमाराजिचनगुप्ताभ्यां द्यात्यिग्डद्यं भुवि । धमाराजाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, इति मन्त्र इत्यर्थः ॥ विकिमालान्त्रमः शब्दप्रयोगः ।

ब्राह्मे,—

श्रापोशानं च ग्रह्णीयात्सर्वतीर्धमयं च यत्॥ श्रमतोपस्तरणमसीति विष्णोरत्रमयस्य च। हस्तेन लंघयेनानं सोदक्षेन कदाचन॥ स्वाहान्तोऽयं मन्त्रः, दितीयापोशानवाक्ये स्वाहान्तप्रयोगदर्भनात्, एतदपोशानोदके विष्णुपादोदकादि पातियत्वा पिवन्ति श्रिष्टाः। नैवेद्यप्राधनादी तु दिव्यपादोदकाहुित:। होतव्या जठराग्नी तु स्त्रेन पाणिसुवेण तु॥ इति वचनं च पठन्ति, तया,— पादोदकसमायुक्तं तुलग्रीदलमित्रितम्। भुक्ता भुक्ता हरेर्भुक्तं हत्याकोटिविनागनम्॥ भुक्तं हरेरुच्छिष्टाविमित्यर्थः।

योगी याज्ञवल्कारः,---

प्राणी व्यानस्तथापानः समानीदान एव च । ॐकारपूर्वैः स्वाहान्तैः पञ्च दद्यात्तथाहुतीः ॥ द्रित वाक्यं प्रणवस्वाहान्तमन्त्रकथनाधं, नतु क्रमार्थम् । तत्र क्रमः, लैङ्गे,—

> प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमाह्वाहुतिस्ततः । अपानाय दितीया च व्यानायेति च तत्परा॥

उदानाय चतुर्थी स्थालमानायेति पञ्चमी। अयमेव क्रमीग्टह्यते, तथा हारीतस्मृती, सर्वान् प्राणान् प्रीणतित्यत्र प्राणापानीदानसमानानां ग्रहणिमिति क्रमो लच्चीधरेण दिश्वतः, वीधायनीयेऽप्यथमेव क्रमः।

तत्र,-

आर्द्रामलकमानेन कुर्याद्वीमविलं तथा।
प्राणाइतिविधानं च सृदं गावविश्रोधनम्॥
दति दर्शनादुक्तपरिमाणात्रं याह्यम्।
विष्णुपुराणे,—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ना

ग्ग-

; 11

r: 1

#### गटाधरपत्रती।

₹44

सर्वकामप्रदा नित्यं तिलकेऽनामिका स्पृता।
प्राणाइतिविधी सैव विज्ञेयाङ्गुष्ठयोगतः॥

इति वचनादनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां ग्रहणं, श्रनेन स्तीकता च निर्दिश्वते, श्रनामिकाङ्गुष्ठयोगेन यावहृद्यत इति जयस्नामिः व्याख्यानात्। विश्वपुराणे,—

प्रविधासामानामीनी प्राणाद्याप्ययनाय तत्। ध्वनिवणीभयगब्दनिवत्तः, निगिरेदिति हारीतोक्तेर्वन्तसंलग्नं न कार्यम्।

पञ्चाइतीस जुइयायलयाग्निमि तथा, इति ब्रह्मपुराणा-यलयाग्निमिलेन जठराग्निध्यानं, आइत्यादिशब्दप्रयोगाडाम-रूपलायाणाद्युद्देशेन त्यागः, इति प्राणायत्यादि त्यागः, स च मानस एव, नास्य भोज्यसंस्कारत्वं, तथा सति रात्री भोजनाभावे तन्नोपः स्थात्, नच तथा,—

> ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च योऽनश्रंसु तपश्चरेत्। प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकीर्णी भवेत्तुसः॥

यन्यतः प्रायि सत्तात्, प्रायि सत्ते त तदेव विधानिमिति वीधायन-वचनात्, पञ्चयासानन्तरं प्रथमं विष्णुनैवेद्यभचणं, तच नैवेद्यं परकीयं, तदभावे निर्णीते तु यापोशानात्माक् विष्णुभुक्तचिन्तनं, एवं पञ्चयासनैवेद्यजन्नपानादि मिलिला द्वानिंगद्वासभीजनम्।

त्रष्टी यासा यतेष्ता दशारण्यनिवासिनाम् । दांतिंशच ग्रह्णानामिति बचनात् ॥

देवलः,—

व

न भुज्जीताष्टतं नित्यं ग्टहस्थो भोजनं स्वकम्। पवित्रमय हृद्यं च सर्पिराहरघापहम्॥

कामक्रोधनोभमोन्दानपहत्य सर्वाङ्गुनिभिः यव्दमकुर्वन् प्राय्त्रीयात् न पिण्डयेषं पात्रासृत्स्रजेत्, भोजनमध्ये उपस्थितस्य द्रव्यस्य मनसा विष्णुप्रभुक्तचिन्तनम्।

यत्त्वकस्मात् प्रवृत्तिं च मनसाऽिष समर्चेयेदिति वचनात्। भिष्टाः,—

भुक्ता शेषं समादाय अवन्नाय चिपेडुवि ।

हिप्तार्थं नरकस्थानां मन्तेणानेन धर्मावित् ॥

रीरवे पुर्ख्यानिलये पद्मार्बुदिनिवासिनाम् ।

प्राणिनां सर्वभूतानामचय्यमुपितष्ठताम् ॥

श्रापोशानं यथा पूर्वं पस्रादिप सक्तत्रथा ।

श्रमतापिधानमसि खाहित चतुकं पिवेत् ॥

श्रद्धं पिवित गर्द्ध्यमर्द्धं त्यजित भूमिषु ।

पिवन्ति पितरस्तस्य ये चान्ये भूमिदेवताः ॥

हस्तं प्रचात्य गर्द्ध्यं यः पिवेदिवचच्यः ।

हतं दैवं च पित्रं च श्रात्मा वै तेन पातितः ॥

श्रापोशाने तु चरमे ग्रहीते यः पयः पिवेत् ।

सपवित्रकारेणैतद्रक्तपानसमं भवेत् ।

३६८

तथा,—

अवगुण्डित उच्छिष्टो 'मिधातुरी नाभिभाषित।
नोईं ज्योतींषि वीचेत नोच्छिष्टः कुत्रचिद्रजेत्॥
भुक्काचामेद्ययोक्तेन विधानेन समाहितः।
ग्रोधयेमुखहस्ती च सदिइधिषणेरिणि॥

पर

भुतापात्र नाचामेत्,-

पादात्रसेचनोच्छिष्टे प्रचिपेत्र रटहाङ्गणे। दन्तोच्छिष्टं त्यक्का श्रचिः,—

> भोजने दन्तलग्नानि निर्हेत्याचमनं चरेत्। यसु गर्ष्ट्रषममये तर्जन्या दन्तधावनम्॥ कुर्वीतात्यन्तपूताला पतते नरके सबै।

ब्राह्मे,—

विप्रस्तेवसुपस्थ्य पाख्यकुष्ठे च दिचिणे।

इस्ताभ्यां विधिवह्यात्मन्त्रवचावनेजनम्॥

श्रक्तुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं च समाश्रितः।

द्रेशः सर्वस्य जगतः प्रभः प्राणान्तविष्यसुक्॥

इस्तयोर्घर्षणजलेन चचुर्मार्जनं,—

ययाति च सुकन्यां च व्यजनं शक्रमिश्वनी । भोजनान्ते सारेद्यस्य तस्य चत्तुर्न सीदित ॥ मधुमांसितलसंस्षष्टभत्तणिनिमत्तमप्युपस्पर्भनम् ।

<sup>(</sup>१) मेध्यातरो-।

Accelonation, October

मनुः,-

खाम्बुभिः ससुपस्रृमेत्, पार्खोरू ईयोधीरणम् ॥

तथाचापस्तस्वः,—

बानम्योर्द्वपाणिधीरयेदा प्रोदकाभावात्, प्रक्षष्टोदकल्निष्ठत्ति-पर्थक्तिमत्यर्थः, तदनन्तरं सुखाधं करप्रोष्ट्यनम् । विश्वपुराणे,—

भुक्षा सय्यग्याचम्य प्राद्मुखोदद्मुखोऽपि वा।
प्राचान्तः पुनराचामेत् पाणी प्रच्याच्य मूलतः॥
स्वस्यः प्रप्रान्तचित्तय क्षताप्रनपरिग्रहः।
प्रभीष्टदेवतानां च कुर्वीत स्वरणं ततः॥
भुक्षा चैवार्द्रपाणिस्त यस्तिष्ठदेविचचणः।
चलारि तस्य नध्यन्ति प्रायुः प्रज्ञा यशो वसम्॥
मा करेण करं साचान्मार्जयेन्ना च चन्नुषी।
सम्मार्ज्यं वाद्वं जानुं च गोप्रदान्मलं समित्॥

तथा,-

षाचान्तीऽप्यग्रचिस्तावद्यावत् पात्रमनुष्ठृतम् । उष्ठृतेऽप्यग्रचिस्तावद्यावन्नोन्गृच्यते मही ॥

भापस्तस्वः,—

यत्र भुज्यते तत्तम् इनं निर्दृत्यावीचतं देशम् । प्रमानेभ्योऽत्रं संक्षयाभिषंत्रित्योत्तरतः ॥

श्वी देशे रुद्राय निनयेदेवं वास्तु श्रिवं भवति, समूहनं पतिता४७

l kanisira pareir fiz

#### गदाधरपद्वती ।

SOP

वादिविश्वः करणं समार्जन्या, निर्देरणं पातस्य अवीचणं समार चाराह्रोमयोदकं दत्त्वा लेपनं, अमाताणि पात्राणि। वैद्यशास्त्रे,—

> चगस्यं कुभक्षकणें चायनिं च वड़वानलम्। चाचारपरिणामाय संसारेयु वृकोदरम्॥

विश्वपुराणे,—

पगिस्तरिगर्वेड्वानलय भुतं ममादं जरय लग्नेषम्।

मुखं च मे तत्परिणामसभावं यच्छलरोगं च ममास्त देहे॥

विष्णुः समस्तिन्द्रयदेइदेही प्रधानभूतो भगवान् ययैकः।

सत्येन तेनान्नमग्रेषमेतदारोग्यदं मे परिणाममितु॥

विष्णुरत्ता यथैवानं परिणामस्य वै यथा।

सत्येन तेन मे भुतं जीर्थलनिमदं तथा॥

इत्युचार्थं खहस्तेन परिमार्च्यं तथोदरम्।

पनायासप्रधानानि कुर्थालम्भाष्यतिन्द्रतः॥

त

चारीतः,--

पयात्मत्री शेषं वर्लि हरेत्, पाकभाग्ङ्शिष्टेनेति जयसामी। इति भोजनक्रमः, तत्र भीजनप्रकारः ।

भापस्तम्बः,—

यावद्वासं पासं न स्कन्दयन् कत्स्रपासं प्रसेत् सङ्गाङ्ग्रहम्। यावद्वासं यावद्वसितुं शक्यं, बाह्रो,—

सर्व्वाङ्गु लिभियास्रीयासावधूयेलारं साचित्। कुर्यात् चीरान्तमाद्वारं न तु पयात्मिवेद्दिध ॥ जठरं पूरयेदर्वमनैर्भागं जलेन च। वायो: संचरणार्थीय चतुर्थमवशेषयेत्॥

तथा,--

यसु पाणितले भंते यसु फुलारसंयुतम् । प्रस्ताङ्गुलिभिर्यस तस्य गोमांसवच तत् ॥ नाजीर्णे भोजनं कुर्यात्याच नातिवुसुचितः ।

तथा,—

1

षवजन्मकालुणं दुःपंतिं च न कुल्लयेत्।

ग्रासग्रेषं न चाश्रीयात्पीतग्रेषं पिवेन तु॥

ग्राकमूलफलेच्लादि दन्तच्छेदैने भचयेत्।

संचयेनानमनेन न चिप्तं पानसच्चितम्॥

ह्या न विकिरदनं नीच्छिष्टलु क्षचिन्नजेत्।

न स्प्रीत् स्विग्ररो विग्रः सीच्छिष्टेनैव पाणिना।

तिलकल्लं जलं चीरं दिध चौद्रष्टतानि च॥

न त्यजेदर्वजग्धानि सक्यूंसैव कदाचन।

पत्र चौद्रग्रहणं श्राह्मभुपर्कयोरेव, श्रन्यत्र भोजनस्य निषेधात्,

यहा श्रद्रसाधारणत्वेनोत्तं, धनेन पूपादिना पाने विचिप्तमनं

न राग्रोकुर्यादित्यर्थः।

विणाः, नोच्छिष्टो प्रतमादद्यात्,

३७२

विष्णुपुराणे-

श्रशीयात्तवाना भूता पूर्वं तु मध्रं रसम्। विकासिता स्था मध्ये कटुतितादिकं ततः ॥ प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्रीयात्मध्ये च कठिनाश्रनः । श्रीमित पुनर्द्रवाशी च वनारोग्ये न सुञ्चति ॥

वीधायनः,-

सर्व्वभिचापूपकन्दफलमूलमां सानां दन्तेनीवयेत्॥ कन्दपदेन स्रणादि, मूलानि मूलकादीनि। हारीतः, नान्यमभिभाषमाणोऽश्रीयात्॥

वृहस्पति:,-

न स्प्रीहाम इस्तेन भुजानी उनं कदाचन।
न पादी न शिरो वस्ति न पदा भाजनं स्प्रीत्॥
गीतमः,—

न रात्री प्रोषाहृतं सर्वमेव द्रव्यं नाद्यादित्यर्थः ॥ वौधायनः,—

नाति सहितोऽस्तापिधानमसीत्यपः पीत्वत्यादि<sup>१</sup>॥ मनुः,—

त्रनारीग्यमनायुष्यमस्वर्धं चातिभोजनम्। चतुःषद्या पत्नैः शुद्धैः कुग्इं प्रस्यचतुष्ट्यम्॥

<sup>(</sup>१) त्यर्घः

एतावदासु निगिरेस कुण्डाभी पतत्यधः। इति कुण्डाभित्यमति-निषिष्ठं ।

तवाभिमुखं, विश्वपुराणे,—

विश्वषवदनः प्रीती सुद्धीत न विदिङ्सुखः। प्राझ्खोदझुखो वापि न चैवात्रमनादरः॥

मनुः,—

षायुषं प्राष्मुखी भुंते यगसं दिचणामुखः। .... ऋतं सत्यं यज्ञं वा, मार्ग विशेष प्रकार हा प्रकार

एवच, अुज्जीत नैवेस च दिन्यामुखी न च प्रतीचीमिस-भोजनीयमिति दिचणापियमाभिमुखलनिषेधो निष्कामस्य।

s pfine of flooring francisco

पुष्टिकामाधिकारे भापस्तस्वः, वाग्यतो दचिणामुखो मुद्भीत, श्रनायुष्यं लेवंमुखस्य मातुरपदिशतीति, एवं च सति निष्कामस्य माटरिहतस्य न दिचणामुखलं, किं तु पृष्टिकामस्य यगस्तामस्य वा, जीवनातृकस्य तु सर्वया न दिचणामुखलमिति, जीवत्यिष्टकस्यापि दिचणामुखलं निषिद्यम्। तथाच, - १००४ अलीह विहार हा तह है है कि वह

श्रमास्नानं गयात्रादं दिचणामुखभोजनम्। न जीवत्पित्वतः कुर्योत्कृते च पित्वहा भवेत्॥ इति वचनात्,

· ing for some 2 or beneficial

Unique policina in a manual in pa

## गदाधरपञ्चती।

## ्रीस्ट्राजीप्टर विषयः निषित्रदेशाः । किंकिके प्रकार

षापस्तम्बः,—

न चार्वाग्भुष्त्रीत तथा प्रासाद कतभूमी, प्रासाद प्रासादस्योपि, कतभूमी पाषाणमयादी समचेपेण कस्पितभूमी। बाह्म,—

इस्त्रव्ययानोष्ट्रप्रासादस्थी न भच्छित्।

प्रमाणान्यन्तरगती देवालयगतीऽिष वा ॥

प्रयनस्थी न भुष्तीत न पाणिस्थं न चासने।

नाईवासा नाईिप्ररा न वाऽयज्ञीपवीतवान्॥

न प्रसारितपादस्त पादारोपितपाणिसान्।

नावसक्षिकसंस्थय न च पर्यक्तिकास्थितः॥

न विष्टितिप्ररायापि नोस्ने क्रितभोजनः।

नैकवस्ती दुष्टमध्ये सोपानकः सपादुकः॥

न चर्मीपरिसंस्थय चर्मविष्टितपार्थवान्।

विश्वप्रराण--

चासन्दी स्थित पात्रे न चारेग्रे नगेखर, श्वासन्दी विचादिः

्यदेशे रथादी। विश्वाः,—

> नाश्चीयाद्वार्थ्यया सार्षं नाकाश्च न तथीत्यतः । बज्जनां प्रेचमाणानां नैकस्मिन् वच्चवस्तथा ॥

भान्यागारे विक्रिग्ट हे देवागारे तथैव च षाकाग्रे दिया एक सिन् प्रेचमाणे इत्यर्थः। उग्रनाः.

खद्वाक्दी न अस्त्रीत न चीत्तानः कथस्रन। मनुः,

एकवन्त्री न भुन्नीत कवाटमपिधाय च । भूमी चानन्तरीक्षत्य भित्रपात्रे न चाग्रनम् ॥ 💛 🗟 भूमी पात्राक्षावे विवलभूमी, बासनाभावे वा। तथा.

नाचारसुपभुद्धीत तिष्ठन् गच्छन् इसविष । स्त्रयामे यामतो वापि सिन्नकेष्टे सृते सित ॥ न भुज्जीताग्रनं धीमानाधर्म्यं ग्रोककारणात्। खगामे खगामीणे, गामतः सनिकष्टे सनिकष्टगामीणे। याचिवस्करः,

न भार्थादर्भनेऽस्रीयासैनां वीचेत चास्रतीम्॥ श्रुति:,

तसाज्जायाया मन्ते नाम्रीयादवीर्यवान् हास्य पुत्रो जायते। वीर्थ्यवन्तसुदसार जनयन्ति यस्या भन्ते नाम्रातीति । तेन विषाुसृती भार्यया साईं सनिधावित्यर्थः ॥

#### ग्रदाधरपहती।

東の質

एवं ब्राह्माखा भार्यथा सार्वं क्वचित्रं जीते चीध्वनीति ब्राह्म-

सिविधिपरं न लेकत्रभोजनपरम्।

नेवलं तत्र विवाहकालविषयेऽप्रवादमाह श्राङ्गिराः,—

ब्राह्माखा सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वापि कर्हिचत्।ः न तत दोषं मन्यन्ते सर्व्य एव मनीषिणः॥

विश्वः, i presie e bireel trespectiv fige

न गोबाह्मणोपरोधिऽश्रीयाम राज्यसने। क्षाप्ता कार्यसने । क्षाप्ता कार्यसने यमः,

पत्राति यो सत्यजनस्य मध्ये सष्टात्रसेकोरसग्रभुवृद्धिः । दोनैः कटाचैरभिवीच्यमाणो व्यतं विषं हालहलं सन्भंते । हारीतः,

न मुदो नात्यमना नाभिभाषमाणोऽश्वीयात्, न ग्रिश्ननभूर्त्तयन् नाप्रदाय प्रेचमाणेभ्यः, साभिलाषमीचमाणेभ्यो बालाद्वत्येभ्यो-ऽपील्यर्थः।

बाह्मे,

भप्येकपंक्या नाश्रीयात् संवृत्तः खजनैरिप । भक्तभजलदारमार्गः पंक्तिं च भेदयेत्॥ तथा,—

> पश्चगासांसु भुक्तादी कचिहेश्मनि सङ्गटे। पाचमुह्त्य ग्रेषं तु भचयेत् सांकराङ्गयात्॥

<sup>(</sup>१) वाम्मण्या संह यो भुंत्रीऽश्रीयादुष्क्रिष्टं वापि कर्न्डिचित् । 🗇

#### याचारसार:।

€00

पिन्ने कर्मण भुष्तानी भूमी पात्रं न चालयेत्॥
पञ्चग्रासीत्तरमपि पंक्तिदोषज्ञाने पात्रसृत्तीत्य स्वयमनुत्याय
उपविष्य गला स्थानान्तरे भोजनं कार्य्यम्, पित्रेर न गन्तव्यं
पश्चात् प्रायिश्वत्तं कार्य्यं, इति निषिद्धदेशादि ।

## अथ निषिद्यासनम्।

देवलः,—

न भिन्नासनगती न श्रयनगतः। स्मृतिः,—

लोहवद्धं च दग्धं च वर्जयेदासनं वुधः॥ तथा,—

> अध्यास्य ग्रयनं यानमासनं पादुके तथा। पालाग्रस्य द्विजयेष्ठ तिरात्रं तु वृती भवेत्॥

## अथ पावम्।

भौदुम्बरयमसः सुवर्णनाभिः प्रश्नस्तो न चान्येनापि भोक्तव्यं, प्रश्नस्तो भोजन इति श्रेषः, अन्येन स्वस्य प्रवादिनापि तत्र भोजने तदात्मनो योग्यानीत्यर्थः। एवं च.—

> करे कर्पटके चैव श्रायसे तास्त्रभाजने। भुज्जन् भिज्जने दुष्येत लिप्यन्ते ग्टइमेधिनः॥

> > 85

#### गदाधरपहती।

३७८

इति ताम्यपाननिषधः

सुवर्णनाभिताम्त्रपात्रव्यतिरिक्तपरः, श्रयवा श्रापस्तस्वीयताम्त्रपात्र-विधिः पृष्टिकामस्य, पृष्टिकामान् विना निषेधः, इति केचित्, वस्ततो न ताम्त्रपाने भचणसमाचारः, श्रिष्टाः.—

अञ्चल्लवटपत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः।
वटाम्बल्लाकपनेष्विति वा पाठः॥
कोविदारकप्रिलेषु भुक्का चान्द्रायणं चरेत्, कोविदारकदम्बेष्विति
वा पाठः।

पलाग्रयद्मपनेषु ग्रही भुक्तौन्दवं चरेत्। ब्रह्मचारियतीनां च चान्द्रायणफलं लभेत्॥ प्रशस्तपतेष्वपि पृष्ठभागी निषिदः।

पत्रपृष्ठे तु यो भुंक्ते पञ्चगव्यं समाचरेदिति, वचनात् ॥
भोजनाधिकारे विष्णुः, न भिन्नभाजने नोत्सङ्गे न भूवि न पाणौ,
अत्र सुवर्णरजतग्रङ्गग्रक्तिस्मिटिकानां भिन्नमभिन्नमितिवचनात्
सुवर्णादिपातेषु भङ्गेऽपि न दोषः,

हारीत:,—

नाधिययनासने चात्रीयात्, न कार्णायसे न सत्याचे न भिन्नाव-कीर्णे, त्रधिययने खट्टोपरि त्रध्यासने पीठीपरि चानं स्थाप-यित्वा न भूज्ञीतेत्यर्थः, त्रवकीर्णे श्रूट्रादिकते भीजने, अत्र पाषाणपातस्य निषेधाभावात्तत्व भोजने दोषाभावः,

एक एव तु यो भुंती विमले कांस्यभाजने।

#### अवारसार:।

30€

चलारि तस्य वर्डन्ते त्रायुः प्रज्ञा यशो वलं इति कांस्यपात्रभोजनं काम्यं,

कांस्यपात्रे न भूज्ञीत न पद्मवटपत्रयोः, इति वैषावाधिकारे नारदीयपञ्चरात्रवचनात्कास्यं वैणावस्य त्याज्यमेव, इति पात-विचारः।

तत परिवेषणविचारः, भविष्ये,--

श्रायसेन तु पानेण यदन्नसुपदीयते।
भोत्ता विष्ठासमं भुंते दाता च नरकं व्रजेत्॥
परिवेषकस्य उच्छिष्टभोजनस्पर्ये भूमी तदनादिकं निधायाचम्य
पुनः परिवेषणम्, श्रनादिभिनद्रश्चे तु तदृत्वैवाचम्य परिवेषणम्।
श्राचमनप्रकरणं प्रमाणं लिखितं, उच्छिष्टश्रद्रस्पर्ये तु ब्राह्मे,

उच्छिष्टेन तु शूद्रेण संस्पृष्टः परिवेषकः ।

द्रव्यहस्तस्तु यिलंचिह्यात्तच न भच्चयेत् ॥

एकेन पाणिना दत्तं शूद्रदत्तं न भच्चयेत् ।

पृतं तैलं च लवणं पानीयं पायसं तथा ॥

भिचा च हस्तदत्ता या न गाह्या कुत्रचित् कचित् ।

#### पराग्रर:,--

त्

1-

1-

7

माचिकं प्रश्ति याकं गोरसं लवणं घतम्।
इस्तदत्तानि भुक्का तु दिनमेकमभोजनम्॥
शूद्रइस्ते तु यो भुंको पानीयं वा पिवेद्दिजः।
अहोरात्रोषितो भूला पञ्चगन्येन शुध्यति॥

## गदाधरपडती।

350

त्रतएव भोजनस्थाने पत्रपातनादिकं जलपातस्थापनं च सच्छू है-रिप न क्रियत इति समाचारः,

चाण्डानपिततोदकावाकां शुला दिजोत्तमः।
भंते तु गासमातं तु दिनमेकसभोजनम्॥
पंत्रां न विषमं दयात्र याचेत्र च दापयेत्।
कच्चं द्वादगरात्रेण मुच्यते कर्माण्स्ततः॥

# अय ताम्वूलादिभच्चणविचारः।

दत्त:,-

भुका तु मुखमास्थाय तदत्रं परिणामयेत्। इति,—

श्रवपरिणामय वैद्यशास्त्रे तास्त्र्लखदिरक्रमुकजातिफल लवङ्गादीनां चर्वणादित्युक्तमनुसन्धेयम्॥

शिष्टाञ्च,--

भोजनानन्तरं विश्णोरिर्धतं तुलगीदलम् ।
भित्तं पापराशिष्टं महापातकनागनम् ॥
भिक्ता तु मुखमास्थाय तदनं परिणामयेत् ।
भूयोऽप्याचम्य कर्त्तव्यं ततस्तास्वृत्तभचणम् ॥
भ्रव्राचमनकथनं भोजनोत्तरिहराचमनानुवादत्वेन, तास्वृत्तिः
भचणस्य भोजनत्वाभावेन नापि भोजनपूर्व्वविहिताचमनप्रसङ्गः,
भ्रत्रापव प्राद्मुखोऽन्नानि भुञ्जीतित्यन्नान्त्रग्रहणतास्वृत्तभच्चारी

#### त्राचारसार:।

३८१

न दिङ्नियम दति कल्पतर्कारः, भद्दाचार्य्येरिप पूर्वं नाचमनं निखितं, ताम्बूलभचणावसनाचमनमिप दुराचारत्वेन च निखितम्, तथाच विष्णुः,—

चर्वणे नित्यसाचामेन्युक्ता तास्त्रूलचर्वणम्। तया,—

तास्वूले चेन्नुखण्डे च नोच्छिष्टो भवति दिजः।
त्विसः पुष्पैर्दलैर्मूलैस्तृणकाष्ठमयैस्त्या॥
सुगस्थिभिस्त्यान्येय नोच्छिष्टो भवति दिजः।
खर्जूरतालकन्दं च म्हणालं पद्मकेश्वरम्॥
नारिकेलं केशरं च नोच्छिष्टं मनुरव्रवीत्।
तास्वूलं च कषायं च सर्वे च जलसम्भवम्॥
मधुपकं च सोमं च लवङ्गायं तथा क्वित्।

अन्यत,—

٠,

ही

ताम्बूले च फले चैव भुक्तस्ने हाविश्वित ।
दन्तलग्नस्य संस्पर्ये नोच्छिष्टो भवति दिजः ॥
भुक्तस्ने हो मुखादिषु, दन्तलग्नसर्यो जिह्नया ।
तथा मूलेऽपि न,—

दन्दलम्ने फले मूले भक्तासेहे तथैव चेति वचनात्।

काषायं खिदरहरीतकादि, जलसम्भवं शृङ्गाटकादि॥

प्रव खिदरस्य श्रूदादिग्टहपकस्थापि समाचारात् भन्नणं, एवं

<sup>(</sup>१) कशेरं।

### गदाधरपदती।

३८२

स्वित्रस्यापि पूगणलधान्यहरिद्रामस्चि।देरपि, पक्षस्य सर्भदोष-तदभावयोः समाचारैकप्रमाणलात्,

भिष्टाः,—

मरीचधान्ययोसैव हरिद्राणां तथैव च। तथा पूगफनानां च स्वित्रदोषो न विद्यते॥

एतत् खदिरस्य चूर्णस्य च तदनं परिणामयेदिति वचनात्तास्तूल-सहचरिततया भच्यत्वविधेन दोषणङ्का, पूगादीनां स्विन्नत्वदोषा-भावः, ग्रष्कतायामेव, श्रग्रष्कतायां स्यादेव दोषः, ग्रष्के त्ववयव-संयोगभेदरूपपक्कतिवृत्तेः,

श्रयवाऽकठिनद्रव्ये श्रामिना सम्यगवयवसंयोगविशेषः, पाकः, न चैवं पूगादी, श्रतएव स्विनं तदुच्यते न पक्षमिति,

ų

पक्तमेव तु श्ट्रस्पृष्टं दुष्टं न स्विदम्।

तथैव समाचारात्, खदिरस्य श्ट्रपक्षत्वेऽपि श्ट्रोपहतमन्त्रमभोज्य-मिति श्रनादावेवाभच्यत्वोत्तेः, खदिरे तु पाककाले पेयत्वले हा-लयोरेवाभावानाभच्यता।

एवं चूर्णस्थापि, यथा काष्ठे दग्धे भक्तीभूते न काष्ठतं तथा चूर्णे नास्थितम्।

किन्तु भस्रावमेव, तेन चूर्णस्य नाभच्चता, नह्यभच्यद्र<sup>व्यजं</sup> भस्राप्यभच्यं, निषेधाभावात्, केवलं--,

<sup>(</sup>१) घषा का हे दग्धे भक्षी भूते का हेन का हलंतवा चूर्णे नास्थितम्।

#### याचारसारः।

३८३

प्राख्यक्षमासिषं चूणं चीरं गव्येतरं तथा।
श्रासिषं च सधु प्रोत्तं कांस्यभोजनमासिषम्॥
श्रासिषं सुन्दरीयाकं चर्मपानीयमासिषम्।
दति वाक्यदर्भनात् व्रतिब्रह्मचार्य्यादीनां श्रभच्यम्।
तथा चास्मत्कृतग्रहिसारसंग्रहकारिकाः—

सिन्नत्योषो खिदरे हरिद्रामरीचप्गादिफ नेषु धान्ये।
नाप्यस्ति तेषाप्रशनं तु श्रूद्रैः स्पर्धे समाचारकतं वदन्ति ॥
श्रूद्रादिसंस्पर्धनदुष्टतायां सिन्नेषु प्गादिषु नेति चोक्तम्।
जानीत तच्छोषण एव धारा अशोषणे तन विगानसत्वात् ॥
यद्दाऽग्निना योऽकि ठिनेषु सम्यक् सर्वोङ्गयोगः स हि पाक उक्तः।
प्गादिके यत् स न विद्यते तु सिन्नत्वमस्पर्धनदुष्टता तत् ॥
अतं तु श्रूद्रोपहितं न भच्चमित्युक्तितः स्थात् खिदरं हि भच्चम्।
श्रूद्रादिभिः पक्तमपौति द्वडा नद्यानस्थे खिदरं प्रविष्टम् ॥
चूर्णं तु ताम्बूनगतं हि भच्चं तस्थास्थिजत्वेऽपि च भस्मता यत्।
परं तु प्रास्थङ्गजताप्रयुक्तामिषत्वतस्तद्दृतिभिने भच्चम्॥

त्रव ताम्बूनादीनां उच्छिष्टलाभावेऽपि भचणनिमित्तं हिराचमनं कार्थम्।

सुष्ठा च सुक्का च निष्ठियोक्काऽनृतानि च।

पोलाऽपोऽध्येष्यमाण्य श्राचामेल्रयतोऽपि सन्॥

इति मनुवचनात्। उच्छिष्टस्पर्शादिप्रतिप्रसवार्थलादनुच्छिष्ट
वचनस्य सार्थकलम्।

### गदाधरपदती।

३८४

तथाच वृहस्पतिः, 💮 🕟 अस्त्रिः अस्त्रिः स्थापितः

उच्छिष्टेनान्यविष्रेण विष्रः स्षष्टस्त ताहणः ।
उभी स्नानं प्रकुरुतः सद्य एव समाहिती ॥
नोच्छिष्टस्तु क्वचिद्वजेत् द्रत्यादिकमेव ताम्बूलभचणादी नास्ति ।
यत्तु भद्दाचार्यः परस्परताम्बूलभचणं दुराचारत्वेनोक्तं तन्नोच्छिष्टस्य स्पर्धदोषमभिष्रत्य ।

किन्तु,—

भुद्धानस्य तु विप्रस्य सवर्षस्पर्धनं यदि ।

त्यक्काऽत्रं स ग्राचिर्भूत्वा प्राणायामेन ग्राड्यति ॥

इति भच्यकालेऽत्रस्पर्धनमात्रस्याग्राडिकरत्वमभिप्रत्य दुराचारत्वेनोक्तम्।

न होतद्वोजनधर्मः। किन्तु भोजने निमित्ते पुरुषार्थः। तैनाचामनं ताम्बूलभचणेऽपि स्थादेव।

## अयाभच्याणि । असम्बद्धाः

विखासितः,— मोर्माभाक्षत्रकोड क्रिका

जातिकियास्त्रभावदुष्टतासत्तंसर्गदुष्टं सुहृहे स्थं च न भच्चयेत्। एतदुपनचणं ग्रमस्थाणामष्टविधतात्।

तथाच, अप्रतिष्ठक्षाकात्र प्रतामाजकरावराकाप

जातिदुष्टं कियादुष्टं कालाश्रयविदूषितम्। कि

#### श्राचारसार:।

३८५

इति भविष्यपुराणे सुद्वलेख्यमिति भावदृष्टमुचते। चिकिता तु हृदये द्रत्यादि वच्चमाणनिक्तोः वाग्दृष्टमपि सुद्वलेख्यमिति वच्चते।

तत्रादी जातिदुष्टानि भविष्ये,—

लग्जनं रटच्चनं चैव पलाण्डं कवकानि च। वात्तीकुं नालिकालावुमुपेयाच्चातिद्षितम्॥

रखनं लश्चनसदृशः कन्दविशेषः, उत्तरापये प्रसिद्ध इति लच्चीं-धरः, रख्जने 'गजरस्तयिति निरुक्तपाठात् पश्चिमप्रसिद्धः पलाखु-विशेष इत्येकी न तु शक्षाश्चनम्। तत्र पर्यायाभावात्, तत्तु मादकत्वादभच्यमिति केचित्, रख्जनपलाख् लश्चनप्रभेदी इति केचित्। कवकचेत्यव्यचिख्यतं पिख्डोपमं कुमुदकलिकाक्तति क्ताकसदृशं शुक्कं शिथिलावयवम्।

तथाच ब्राह्मे,-

मधुकैटभव्रताणां निश्चीर्षस्यासुरस्य च।
विणाना चन्यमानानां यमेदः पतितं भुवि॥
पिण्डोपमं तु खख्खुण्डं कवकं चैत्यमनिभम्।
क्रताकं क्रतसदृशं दैत्यदेचसमुद्भवम्॥

अन वार्त्ताकुपदेन खेतवार्त्ताकुः।

खुखुखुं खेतवार्त्तां कुमाग्डच न भच्येत्, दति देवलवचनात्,

<sup>(</sup>१) -ऽजगरस्तथा।

### गदाधरपद्यती।

रद्

तथा,—

वार्त्तांकुकुभीत्यादि यमवचनेऽपि वोध्यम्।
यत वार्त्तांकुश्रव्दोऽस्ति तत्त्याच्यं हरिमिच्छतित्यादावपि वोध्यम्।
समाचारोऽप्येवभेव, नालिका कलस्बिका, कुभाग्डो दाड्मिसहशः, फलविशेषः, कुभाग्डनिपेधे चल्लगाफलं निषिद्धमिति
स्मृतिरत्नमालायां व्याख्यातम्।

ग्रमच्चप्रकरणे, यचान्यत् परिचचते इति ग्रापस्तम्ववचनात्, विशेषतोऽनिषिद्यमपि शिष्टविगीतं न भच्यं, तथा चल्लणापलम-भच्चमिति निबन्धकतः।

यमः,—

भूमिजं वृच्चजं वापि छत्नाकं भचयन्ति ये।
अग्नम्नास्तान् विजानीयाद् ब्रह्मवादिषु गर्हितान्॥

इति द्वयोरिष छत्नाकयोर्निषेधः।

ब्राह्मे-

राजमाषाः खूलमुद्रास्तया वस्तकवासकी।

मस्राः प्रतपुषाय कुसुमां यीनिकेतनम् ॥

प्रसान्येतान्यभच्याणि न च देयानि कस्यवित्।

तया,—

भुका तु चारलवर्ण विराचं तु व्रतच्चरेत्। राजमाषाः पश्चिमदेशप्रसिद्धाः, स्थूलमुद्धाः वासकः प्रसिद्धः, श्रतः पुष्याः सौप दति प्रसिद्धः, चारलवणसुषरमूर्त्तिकाप्रभवलवण्म्।

<sup>(</sup>१) मसूराः भतपुष्पाय कुसुम्धं चिषिकेवलम् ।

#### श्राचारसार:।

9८७

भविष्ये,—

श्रङ्खा दन्तकाष्ठञ्च प्रत्यचलवणञ्च यत्।
मूर्त्तिकाभचणञ्चेव तुःष्यं गोमांसभचणम्॥
प्रत्यचलवणं श्रव्यञ्जनादिसंस्कारप्रविग्रमन्तरेण साचादेव केवल-भक्षमाणलवणम्।

प्रचेताः,--

Ţ,

₹-

स्त्रोष्टखादनिऽहोरात्रमभोजनाच्छुिहः।
विज्ञानिष्वरप्टता स्मृतिः,

कुक्षाण्डमेनुहन्ताककोविदारां वर्जयेत्।
तथाऽकालप्रकृटानि पुष्पाणि च फलानि च।
विकारवच यिकिचित्तत् प्रयत्नेन वर्जयेत्।
हन्ताको वार्त्ताकिष्ठह्यः, फलविशेषो हरितः।
पाने रक्त इति लच्चीधरः, केवु केवुकम्।

मनुः,—

श्रभच्याणि दिजातीनाममध्यप्रभवानि च। लोहितान् वृच्चनिर्यासान् व्रश्चनप्रभवांस्तया॥ येलुं गव्यच्च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्। श्रमध्यप्रभवानि विष्ठाजातानि तण्डुलीयकादीनि॥

यदा,-

वीजानि गुदमार्गनिर्गतानि विष्ठामध्यगतानि यानि वर्षे जनयन्ति तानि ।

### गदाधरपद्यती।

३८८

तत्र—

चेत्रविष्ठाक्रान्तभूमिजानामपि त्रास्त्रवचादीनां पलपुष्ये गाह्ये।

तथा वीधायन:-

स्रमिध्येषु च ये जाता वृद्धाः पुष्पप्तलोपगाः ।
तिषामिष न दृष्यन्ति पुष्पाणि च प्रलानिच ॥
पुष्पप्रलोपगा इति विशेषणादहुपुष्पप्तला श्रास्त्रादयो ग्राह्या न तु
ज्ञुद्रवार्त्ताक्यादय इति मेधातिथिः, तथा च तिद्वधलतावृज्ञाः
दीनां पुष्पप्रले ग्राह्ये, निर्यासा वृद्धानिगतकितन्दसास्ते चेह्नोहितवणीस्तदा न भच्याः, यथा नारिकेलवृज्ञादिषु, तेन हिङ्गुकर्पूरादिषु न दोष इति लच्छ्योधरः, ब्रथ्यनं क्षेदनं, तत्र्यभवासु
निर्यासा लोहिता स्रभच्याः, पुनिन्देशात्, श्रथो खलु यो लोहितोयथा ब्रथनात्रियसति तस्य नामं काममन्नस्थेति तैत्तिरीयस्रतेष्व ।

शेनु: स्रेषातकः, बहु त्रानु द्दित प्रसिदः ।

दुग्धप्रकरणे हारीतः, मासे न पेयूषं भवतीति ॥

तया च नवप्रस्ताया गोः चीरं मासपर्यन्तं त्रभच्यम् ।

प्रनिर्देशाया गोः चीरमिति मनुवचनं तु त्रस्यन्तापदिषयमितिवीध्यं, तथा यदग्निसंयोगात् कठिनं भवति तचेद्रस्यं तदाऽभच्यम् ।

त्रापस्तस्व:-

भचयेद्यदि नीलं तु प्रमादाद्वाच्चाणः सक्तत्। चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुनिः॥

<sup>(</sup>१) अझ आनु दति प्रसिद्धः।

#### श्राचारसार:।

326

तथा,-

तथा कीलालोषधीनां च कीलाली सुरा। तदर्थ खापिता भच्या अप्योषधयोऽभच्याः॥

गीतमः-

उडुतस्त्रेह्नविलयपिण्याकमियतप्रक्ततीनि नाद्यात् विलयो-ष्टतम्<sup>१</sup>।

षट्चिं शन्सते,---

त

T-

1-

Ę-

स्तु

1-

Į I

षणपुष्पं ग्रान्मिलं च करिनमिथितं दिधि। विच्विदिपुरोडाग्रं जम्बा नाद्यादहर्निग्रम्॥ उग्रनाः,—

कुसुमं नालिकाणाकं वार्त्ताकुं पीतिकं तथा।
भचयन् पिततसु स्यादिप वेदान्तगी दिजः॥
पीतिकं, पोद दिति प्रसिदं, वार्त्ताकुः खेतवार्त्ताकुरुक एव, श्रापस्तम्बेन नवपस्तवस्य पैठीनसिना स्मार्त्तकनामी वचस्य श्रमच्यलमुक्तम्।

यमः,—

भूस्तृणं शियुकचैव खख्खुण्डं कवकं तथा।

एतेषां भचणं कला प्राजापत्यं समाचरेत्॥

भूस्तृणं, गन्धढणं, त्रतएव शियुभचणे महदिगानं, शङ्घ
लिखिताभ्यां करच्चकुभीभचणं घनक्रताकभचणच निषिदं, कुभी

विल्लप्रसद्धं फलमर्खे प्रसिद्धम्।

<sup>(</sup>१) छब्रुत चेहित्वय पिखाक प्रकृति नाद्यास्।

गदाधरपहती ।

320

घनक्ताको मेघसमयोत्पत्रः कवकः।

देवलः,—

न वीजान्युपयुच्जीत रोगोत्पित्तिसृते दिजः ।

फलान्येषामनन्तानि वीजानां हि विनामयेत्॥

वीजानि कुषाण्डवीजानीति लच्चीधरः, तस्यायमामयः,

यद्यपि मुद्रादीनि धान्यादीन्यप्यक्कुरयोग्यानि तथापि तेषां भच
णानुज्ञानात् यान्येव कुषाण्डवीजादीनि विभेषतो भच्चलेननोक्तानि।

'श्रन्यान्यपि यदाङ्क्ररजननयोग्यानि तदा न अच्याणि, कोमल-तदयोग्यानि चेङ्गच्याणि, मुङ्गधान्यादीन्यपि श्रङ्क्ररजननयोग्यानि तद्धें प्रयक्तस्य रचितानि न भच्याणीत्येकि ।

ब्राह्मे,—

पिप्पलीनिकरस्त्रानि कुमीराणि वटानि च।

मातुलङ्गानि म्रचाणि पनसोदुम्बराणि च॥

शियुशोभास्त्रने चैव कीविदाराणि चैव हि।

प्रथ तिक्तकपिखानि शेलुस्नेषातकानि च॥

विभीतकानि च तथा न भस्त्राणि फलानि तु।

प्रलस्त्रीस्तेषु व्रचेषु बढा दुर्वाससा यतः॥

वनवासव्रतं कुर्योद्दिनं तलाश्रनादुद्धिज।

लताभिवेष्ठिता ये च गुल्मरोगहतास ये॥

<sup>(</sup>१) तान्यपि-।

#### श्राचारसार:।

328

भूतप्रेतिपिशाचेश पित्तिभियं च संश्विताः।

शियु शोभाञ्जनस्यैव भेदः, तत पनसस्य भचणसमाचारात् विणु-देयलाच पनसास्त्रहरीतकीति हविष्यप्रकरणोक्तलाच पनस-निषेधो भूपोतपालकदाचिणात्यप्रसिद्धपनसज्ञातिपर एव इति निबन्धकतः, मातुलङ्गोदुस्बरप्रचपनानां विणुदेयलाङ्गच्छलेऽप्य-लच्मीकरलात् वर्जनसुचितम्।

यथा,---

₹-

दिधसक्युफलादीनां भच्याणामिप रात्नावलच्मीकरत्वाद्वर्जनं॥ तया च विष्णुः,—

न दिवाधानाः, न रात्री तिलसम्बन्धः, न दिधसक्यु-कोक्टिश्वरिपणलगाकम्।

देवल:,---

दिवापि दिधधानासु राह्री च दिधसक्युषु । श्लेषातके तथालच्मीनित्यमेव क्वतालया ॥

ब्राह्म,—

त्रिप प्रयाणसमये राती न प्राणयेहिष । मधुपर्कप्रदानं तु वर्जयित्वा तु कामतः॥

यद्यपि विष्णुस्मृती नाभच्यनैवेद्यार्थं इति निषिषद्रव्याणां नैवेद्य-पर्युदासः क्षतो न तु वराहपुराणोक्तनैवेद्यद्रव्याणां भिष्टभच्यता कथिता, तथा सति वाक्यभेदापत्तेः।

## गदाधरपद्यती।

238

तथापि,—

स्मृतिश्वितसमापनं देवद्रव्यगुणान्वितम् ।
देवतायै यथाक्षुप्तं प्रोचितं प्रिष्टभोजनम् ॥ इति
शक्वितिसमृतौ देवनैविद्यद्रव्यसादृष्यिक्षः तसत्वोत्वरिवण्यादिनैवेद्येऽभचणसन्भावनाऽपि नास्ति ।

एवञ्च,—

वराहोक्तनैवेद्यद्रव्याणि भच्चाखिव।

तानि पूजाप्रकरणे लिखितानि, यद्यपि कर्मविपाकसमुचये,—

लग्रनं गुन्जनचैव तालचात्राति यो दिज:।

स वातरोगो भवति क्षच्छचान्द्रायणच्चरेत्॥ दति

वर्जनादर्जनं प्राप्तं तथा तालफलानि चेति विष्णुदेयलाङ्गचणसमाचारः, तालफलप्रतिषेधवाक्यानाच्च कल्यतक्कारेण नाहत
लादिति केचित।

ा स

मू

मूलकं तु भच्चं ति विधवाक्यानामसन्मूललात्।

मूलकस्य च याकं चेति वाराहे मूलकथाकस्य विश्वुनैविद्यदेयलात्, "मूलकं दीर्घमेव चे"ित वायुपुराणे श्राइदेयलात्।

हाविच् हे च मूलके इति मनुवचने श्रान्तिह्व स्तेयापवादेन

भच्चलाभ्यनुज्ञानत्। सर्वदेशीयाविगीतभच्चणसमाचाराच।

कथिचित्रिषेधवाक्यानां प्रामाण्यसन्देहेऽपि वर्षाकालीनिपिण्डः

मूलकरक्तमूलकपरलोपपत्तेस्तद्वर्जनं श्रनादरणीयम्,

इति केचित्।

#### श्राचारसारः।

इट३

वसुतसु, माघीपक्रमे स्कान्दे,—

मातृणां देवतानाञ्च सृलकं नैव दापयेत्। ददत्ररक्षमाप्नोति अञ्जीत ब्राह्मणो यदि॥ ब्राह्मणो सृलकं अक्वा चरेचान्द्रायणं व्रतम्। अन्यथा याति नरकं चत्रं विट् श्रूद्र एव हि॥ वर्जनीयं प्रयत्नेन सृलकं यदिवागममिति, माघे सूलकं निषिद्धम्।

त्रतएव,—

ण-

त-

ป-

रेन

IG-

योऽर्चयेनाधवं मूढ़ो भचयित्वाऽत्र मूलकम्।
त्रपराधग्रतं तेन क्रतं भवति वासवेति वाक्यस्य प्रामाख्यसन्देहेऽपि माघे विश्णोर्माधवनामकत्वानाधपरत्वमेव,
त्राषादृश्कतेकादश्यादिचातुर्मास्यव्रतोपक्रमे स्कन्दपुराणचेत्रमाहाक्येर,—

पटोलं मूलकचैव वार्त्ताकुच न भच्चयेदिति। तत्रापि मूलकवर्ज्जनं, तथाच अन्येषु सप्तसु मासेषु मूलकं भच्चमेव।

## श्रय दुग्धानि ।

मनः,—

यनिर्देशाया गीः चीरसीष्ट्रमेकशफल्लया। याविकं सन्धिनीचीरं विवत्सायाय गीः पयः॥ \$28

### गदाधरपदती।

श्रारणानां च सर्वेषां सृगाणां महिषीं विना।
स्तीचीरं चैव वर्ज्ञानि सर्वश्रक्तानि चैव हि॥
श्रानिर्दशायाः प्रसवदिनादारभ्य दग्रदिनानपक्रान्तायाः।
दद्शात्यन्तापदिषयमिति प्रागुक्तम्।
मासोत्तरं दोहनं सस्यगित्यप्युक्तं, तत्रापि विशेषमाह—
हारीतः,—

दी मासी पालयेदक्षं हिनीये दिस्तनं दुहेत्। चतुर्ये तिस्तनं दुह्याद्ययान्यायं यथाबलम्॥

एकग्रफा ग्रज्ञादयः, ग्राविकं मेषचीरं, सन्धिनी या ऋतुमती विषमिच्छिति, विवत्सा, वत्सरिहता, ग्रारण्यसगाः, क्रपृषतादयः, गोत्र चीरमिनईग्रायाः स्तके ग्रजामिहिष्योश्च, स्थन्दिनीयमस्- भ्रामिनोनाञ्च, स्थन्दिनी वत्सं विना प्रस्नुता, यमसूर्य्यमनापत्या, ग्रजामिहिष्योः स्तकं दशदिनपर्थन्तम्।

तथाच यम:,—

त्रजा गावो महिष्यस्य ब्राह्मणी च प्रस्तिका।
दशराचेण श्रुद्धान्ति भूमिष्ठस्य नवोदकम् ॥
चीरिनिषेधं प्रकत्य वीधायनः, विवत्साऽन्यवसेन दुग्धा।
हारीतः,—

न मृतवलायाः शोकाभिभूतलात्।

न निर्णिक्तायाः ग्रसत्वात्, निर्णिक्ताया निः श्रिष्टु मधायाः, वत्सं प्रत्यवभेषस्य ग्रसत्वादित्यर्थः। ग्रापस्तस्वः,—

अपेयं तथोदकं पयः।

निषेधप्रकरणे विणाः, श्रमध्यभुजश्विति। तथाच विष्ठाभुजो गोः चीरं श्रपेयम्।

चीराणि यान्यभच्याणि तद्विकाराशने वुध:। सप्तरातं व्रतं कुर्योद्यदेतत्परिकीर्त्तितम्॥

व्राह्मे,—

ष्टतान्मण्डं ष्टतात्फेनं पेयूषमयवापि गोः।
सगुडं मरिचाक्तच तथा पर्युषितं पयः॥
सगुडं मरीचाक्तच पर्युषितं पयोऽप्यभच्चमित्वर्थः।
भविष्ये,—

कपिलायाः पिवेच्छूद्रो नरके स विपचते । इतग्रेषं पिवन् विप्रो विप्रः स्यादन्यया पश्रः॥

विज्ञानिखरीये,-

चित्रियशापि वत्तस्थो वैग्यः शूद्रोऽयवा पुनः।
यः पिवेलापिनाचीरं न ततोऽन्योऽस्यपुण्यसत्॥

याः,

1ती

यः,

स्-

त्या,

₹2€

गदाधरपदती।

यथ मांसानि।

तव पचिप्रभृतयः।

मनुः,—

क्रव्यादः ग्रञ्जनीन् सर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः।
ग्रिनिहिष्टांश्वेकग्रफान् टिष्टिभच्च विवर्जयेत्॥
कलविद्धं प्रवं हंसं चक्राङ्कं ग्रामञ्जक्कुटम्।
सारमं रज्जुदालच्च दात्यूहं ग्रुकसारिके॥
प्रत्युदान् जलपादांश्व कीयष्ठिनखिविष्करान्।
निमज्जतश्व मत्यादान् सीनं वलगुरमेव च॥
वकच्चैव वलाकच्च काकोलं खच्चरीटकम्।
मत्यादान् विड्वराहांश्व मत्यानिव च सर्वग्रः॥

क्रव्यादो मांसाशिनो ग्रधादीन् ग्रामवासिनः, पारावतादीन्, रज्जु-दालः, काष्ठजुटकः, दात्यूहः डाइक इति सिद्धः, प्रत्युदा ये चञ्चा-प्रत्युद्ध प्रत्युद्ध भच्चयन्ति, जलपादा श्राट्यादयः, नखिविष्करा-नखैविकीर्य्य ये भच्चयन्ति, निमज्जा मत्यादा मद्गुरप्रस्तयः, सौनं सुनास्थानभवं मांसं, वल्गुरं शुष्कमांसं, काकोलो द्रोणकाकः, मत्यादा नक्रादयः, सर्वशः सर्वप्रकारिण। ए

देवल:,-

बलाकचं सदात्यू इशृङ्गराजकचित्रकाः। उलूककुररिग्येनग्टभकुकुटवायसाः॥

#### श्राचारसार:।

€35

चकोरः कोकिलो रत्तकुल्विसयासमुद्रकी।
कङ्कसारवणीभासः गतपत्रभ्रवङ्गमाः॥
उल्जोशो वर्ष्टिणः क्रीच्यक्रवाकः ग्रिलीमुखः।
पारावतकपोती च श्रभच्याः पिचणः स्मृताः॥

सङ्गराजो धूस्याटः, धनकाया इति प्रसिद्धः, चित्रकः चित्रकपोतः, कङ्को लोहितपत्रः। भच्या दत्यनुष्टत्तौ वीधायनः,—

पचिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्चललावत्त्रणमयूरवारणवर्दीणाः पञ्च विष्किराः।

यञ्चः,—

तित्तिरच मयूरच लावकच किपज्जलम्।
वार्डीणं संवर्त्तकच भच्चानाह यम: सदा॥

एवसुक्तानामपि पचिणां ब्राह्मणा मांसं न भचयन्येव।

### अय पश्वः।

विशिष्ठ:,—

T-

Γ-

खड़े तु विवदन्ते, ग्राम्यशूकरे च, खड़ग्राम्यशूकरयोर्मुनीना-मिप विवादासलान्य'भचणसमाचार:।

<sup>(</sup>१) वर्षी-।

<sup>(</sup>२) - विवादासलादु भक्तप्रमाचारः।

### गदाधरपडती।

३८८

ब्राह्मे,—

पशोश मार्गमाणस्य न मांसं याद्दयेहिजः।

पृष्ठमांसं गर्भग्रयां शुष्कमांसमयापिवा ॥

भूमेरन्तरितं काला मृद्धियाच्छादितं च यत्।

पक्षमांसम्हर्जधन्तु प्रयतात्तन्त भच्चयेत्॥

एतेन भीमोषपकद्रव्यमात्रमभच्यं, इति निबन्धकतः।

मांसे तु विशेष:, भूम्यामन्तर्गतं इति पठित्वा भूम्यां गर्भे पक्षमिति व्याख्यानात् गर्त्ते धूमपक्षमि ऋर्जधपक्षसृत्तं, श्राहि-ताग्नेरस्य पृथक् निषेध: प्रायश्चित्तविशेषार्थे इति कर्काचार्याः।

मनुः,—

न भच्चेदिकचरानज्ञातां सम्गिद्वजान्।
भच्चेष्विष समुदिष्टान् सर्वान् पञ्चनखांस्तथा॥
एकचरा एकाकिनः प्रायेण स्वभावती ये चरन्ति सर्पादयः।
ग्रमस्त्रप्रकरणे ग्रापस्तम्बः,—

पञ्चनखानां गोधाकच्छपश्चाविच्छत्यखङ्गग्रप्पृतिभवर्जं, भत्यको भिङ्क इति सिडः, पृतिभो हिमवति प्रसिद्ध इति कपरिं-भाष्यम्।

मनुः,—

खाविधं ग्रत्यकं गोधां खङ्गक्रमेग्रगांस्तया।
भन्नान् पञ्चनखेष्वाद्वरनुष्ट्रां येकतोदतः॥
एकतोदत एकदन्तान्,

#### याचारसार:।

33€

महाभारते,

आजङ्गव्यच यनासं सायूर्च विवर्जयेत्। हारीतः,—

ग्राम्यारखानां प्रमूनामय्नित, यथाजमेषमहिषहरिणखद्भक्तपृषतक्ष्यन्यङ्कमहारखनिवासिनय वारहांस्तथा ममक्रमखनसेधागोधाक् भवित्तिकतित्तिरिमयूरवादींणसलावककुकुटकपिञ्जलान्,
समल्कान् मत्यान्वयोपपनान् भच्चयेत् कर्वहुमाख्यङ्को स्गः,
कृष्यो सदुयङ्को गोधा इति प्रसिद्धः, न्यङ्कः, सम्बरसद्दमः
यङ्करहितः सेधा सलिलवर्त्ती।

पैठीनसिः,—

ામેં

<del>ह</del>-

1

हिं-

यामारखायतुर्धेम, गौरविरजोऽखोऽखतरो गर्दभोमनुष्ययेति सप्त याम्याः प्रमवः महिषवानरपचिसरौद्धपरुरुष्ठतस्गायेति-सप्तारखाः प्रमवः।

## त्रय मत्स्याः।

मनुयमी,-

यो यस्य मांसमश्चाति स तन्मांसाद उच्चते। मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान् विवर्जयेत्॥ यमः.—

श्रमच्या सकरमप्रेमरीस्टपमहुमयूरकर्मिकनक्रकर्कटकशिश-माराः, ये चान्ये इयकर्णकाः, ये चान्येऽशल्कला मत्स्या उभय-

### गदाधरपडती।

800

कास्याः, सर्पोऽत डुण्डुमः, सरीस्ट्रपोऽत जलीकाः सहुर्जलकाकः, मयूरोऽत तल्लह्यो जलपची, कर्मिकः खल्पसर्पसहयो मत्यः उभयतोमुखाः।

पुनर्घम:,--

मत्यान् सकतान् वेदाध्यायी च वर्जयेत्, त्रैवर्णिकोऽच वेदाध्यायी।

मनुः,—

पाठीनरोहितावाद्यी नियुक्ती हव्यकव्ययोः।
राजीवाः सिंहतुण्डाश्व समल्लाश्वेव सर्वमः॥
हव्यकव्ययोर्नियुक्ती श्राद्यी श्रादनीयावित्यर्थः,
भच्या दत्यनुक्तती वीधायनः,—
सत्याः सहस्रदंश्विनिविधोदणीवीविक्यसः 'स्विन

मत्याः सहस्रदंष्ट्रिबिनिविमोवर्मानी हच्छिरसः 'स्ट्रितची मग्रफरी-लोहितराजीवाः।

त्रभच्या द्रत्यनुवृत्ती गीतमः,—

मत्याय विकताः, श्रतास्रयपितामहक्षण्वहत्पण्डिताः, श्राकारविकता जन्मविकताय श्रमच्या दति । तथाच लवणजल-प्रभवचिद्धटकानां श्रणेजलाभावाच्यका वैक्रतमिति न श्राहे-देयलम्।

मत्यानामग्डजलं मनुराह,—

यण्डजाः पिच्चणः सर्पा नक्राः सर्पाः सकच्छपाः । यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्धौदकानि च ॥ दृति ।

<sup>(</sup>१) खातिचिस-।

#### श्राचारसार:।

805

## अय मांसभचगावर्जनविधि:।

मनु:,--

पतदुत्तं दिजातीनां भस्याभस्यमभेषतः।

सांसस्यातः प्रवस्यामि विधिं भस्रणवर्जने॥

प्रोस्तितं भस्रयेन्सासं व्राह्मणानाञ्च काम्यया।

यथाविधि नियुक्तश्च प्राणानामेव चात्यये॥

प्राणस्यानमिदं सर्वें प्रजापितरकत्ययत्।

जङ्गमं स्थावरं चैव सर्वें प्राणस्य भोजनम्॥

चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणाञ्चाप्यदंष्ट्रिणः।

श्रहस्ताञ्च सहस्तानां श्रूराणाञ्चेव भीरवः॥

नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान् प्राणिनोऽह्नस्यहन्यि।।

धानैव स्ट्रशः ह्याद्याञ्च प्राणिनोऽह्नस्यहन्यि।।

धानैव स्ट्रशः ह्याद्याञ्च प्राणिनोऽह्नस्यहन्यि।।

यज्ञाय जिध्यमीसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः॥

श्रतोऽन्यया प्रवृत्तिसु राचसो विधिक्चते।

क्रीत्वा स्वयम्बाऽप्युत्पाद्य परोपहतमेव वा।

देवान् पितृंश्वाचियत्वा खादनासं न दुष्यति॥

एतदुक्तं दिजातीनामिति पूर्व्वीक्तभच्याभच्ययोब्रीह्मणादिवया-धिककथनं शूद्रव्युदासार्थम् ॥

तेन समुनादिभच्चणेन दोषः, तन्मध्यपतितस्वकाकादिभच्चणं तु महाजनविगानाद्दोषावद्दं, अतो वस्त्रमाणमांसवर्ज्जनविधानं

4 १

### गदाधरपदती ।

चातुर्वर्श्वसाधरणं, वर्जनेऽत्र'विधिः 'स्र्यानिचणवसङ्गल्परूपः, प्रोचितं यज्ञार्थं मन्त्रैः संस्कृतं, संस्कृतान् पश्न्न् मन्त्रेरित्यादि वाक्य्यात्, ब्राह्मणानां काम्ययेति, यदा ब्राह्मणाः किञ्चित्रत्येकम् कामयन्ते त्वया मांसं भोक्तव्यमिति तदा तेषामिच्च्या एकवारं भच्यतो न दोषः, सकद्बाह्मणकाम्ययेति यमोक्तेः। प्राणानान्त्रिव चात्यय दति, रोगेण अन्नाभावेन वा यदा मांसभचणव्यतिर्वेण वा प्राणात्ययः सन्धाव्यते तदा मांसं भच्यमित्यर्थः, एषामव पूर्वोक्तानां अर्थवादाः प्राणस्यान्तित्यादयः, वराहहरिणादयः, दंष्ट्रिणो व्याघादयः, सहस्ता मतुष्यादयः, अहस्ता मत्यादयः, जिथ्भेचणं, स्वयमुत्पाद्येति चित्रयविषयः।

तथाच महाभारते,—

808

चित्रयाणाच्च यो दुष्टो विधिस्तमिप मे मृणु।

वीर्योणोपार्जितं मांसं यथाखादं न दुष्यति ॥

ग्रारखाः सर्वदैवत्याः प्रोच्चिताः सर्व्वभ्रो सृगाः।

ग्रारखाः सर्वदैवत्याः प्रोच्चिताः सर्व्वभ्रो सृगाः।

ग्रारखाः पर्वदैवत्याः प्रोच्चिताः सर्व्वभ्रो ।

गामानमपरित्याच्या सृगया नाम विद्यते ॥

समतासुपसङ्गस्य भूतं हन्येत वा नवा । क्रीत्वा स्वयस्वत्यः

नेन च देविपत्रचनपूर्व्वके मांसमच्चे दोषाभावः प्रदर्भितः।

यत्र सांसवर्चनाव प्रदर्भाग्यः नामान्यम् स्वर्भितः।

यत्तु मांसवर्ज्जनात् फलयवणं तद्य्येतस्रकारमांसवर्ज्जन-भचणविषयं न नियुक्तादिविषयं तत्राकरणे दोषयुतिः।

<sup>(</sup>१) वर्जनेऽल्पविधिः।

<sup>(</sup>२) सूर्यानी च खवत्-।

यमः,—

भच्चेग्रीचितं मांसं सक्तद्वाह्मणकाम्यया। दैवे नियुक्ताः त्राहे वा नियमे तु विवर्ज्ययेत्॥

नियमे मांसवर्जनवर्ते कर्ते सित, एतच प्रोचितातिरित्तैः सर्वेरिव सम्बध्यते, प्रोचिते तु न सम्बध्यते, प्रत्यच्युतिविरोधात्, एव-मन्यवापि।

मांसभचणाभ्यनुज्ञाते स्मृत्यन्तरोक्ते बलवग्रामाख्यविषयं विद्याय नियमे तु विवर्ज्जयेदिति सम्बन्धनीयम् ॥ पैठीनसिः,—

श्राहे तु मांसमश्रीयात्तयाऽतियिनिमित्तके।
यो नाश्राति, यावन्ति पश्ररोमाणि तावन्नरकसृच्छिति। श्राहे
निसन्तिते इति श्रेषः, श्रतियिनिमित्तके श्रतिष्यर्थं यदुपात्तं
तदितथीनां भच्चमित्यर्थः।

यम:,--

श्रामन्त्रितसु यः श्राहे दैवे मांसं समृत्स्जेत्। यावन्ति पश्ररीमाणि तावन्नरकमश्रुते॥

हारीतशातातपी,-

चित्रयेसु स्गयोन विधिना ससुपार्जितं।
यादकाले प्रशंसन्ति सिंह्याघ्रहतच्च यत्।
न प्रशंसन्ति वै याद्वे यच मन्त्रविवर्जितम्॥
सगयोन याखेटेन विधिना, तीर्यचोऽत्र सिंहादेरन्ये पमवः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गः, व-

ार् वि

गा-ति-मेव

यः,

यः,

त्य-

न-

### गटाधरपदती।

808

ग्रापस्तम्बः,—

हिंसार्वेनासिना च्छितं मांसमभोज्यम्। प्राणिवधार्यमेव यतिस्थितं तेन यच्छितं पाकार्यक्षतं, श्रसिग्रहस्-मुपलचणम्।

मनु:,--

नाद्यादिविधिना मांसं विधिन्नो नात्मविहिनः। जन्धा ह्यविधिना मांसम्प्रेत्य तैरद्यतेऽवशः॥ मांसभचियताऽसृत यस्य मांसिमहाद्याहम्। एतनांसस्य मांसलं प्रवदन्ति मनीषिणः॥

हारीत:,-

भचयिवा तु यो मांसमितिः श्रीचं समाचरेत्। हसन्ति देवतास्तस्य श्रश्चेः श्रचिदिशिनः॥ मनुः,—

अनुमन्ता विश्विता निहन्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्त्ता चीपहर्त्ता च खादाकश्वाष्ट्रघातकाः॥ यमः,—

यसु खादित मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणां।
हतानाञ्च सतानाञ्च यथा हन्ता तथैव सः॥
प्रनुमन्ता विग्रसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
वातकः षट् समाख्याता भोका तत्र तु सप्तमः॥
प्रसां तेषां सकाशात्तु उपभोक्ताऽतिरिचते।
क्रेतारं व्रजते पादः पादो भोक्तारस्टक्कृति॥

#### याचारसार:।

४०५

घातकं व्रजते पादः पादमुच्छन्यतस्त्रयः।
यदि तत्खादको न स्याद्वातको न तथा भवेत्॥
खादको घातकः क्रीता तयसुल्या न संग्रयः।
न भूमे जीयते मांसं न च वृच्चात्रगोहित॥
घोरं प्राणिवधं कात्वा तस्मान्मांसं विवर्जयेत्।
यसु खादित मांसानि ब्राह्मणो वेदिवत्तया॥
स पच्यते निरालम्बे नरके तेन कर्मणा।
यसु भच्चयते मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्॥
स लोकेऽप्रियतां याति व्याधिभिश्वेव पौद्धते।

याज्ञवल्कारः,—

सर्वान् कामानवाम्नोति इयमेधफलं तया।

ग्रेहिऽपि निवसन् विम्नो सुनिभींसस्य वर्जनात्॥

बाह्मो,—

भच्चित्वा तु मांसानि पश्चाद्ये मांसिवर्जिताः। तिषां ब्रह्मपुरे वासी निश्वली नात्र संगयः॥ महाभारते.—

> चत्रो वार्षिकान् मासान् यो मांसं परिवर्जयेत्। चलारि भद्राखाप्नोति कीर्चिमायुर्धशोवलम् ॥ ष्यवा मासमप्येकं सर्व्वमासमभच्चयन्। ष्रतीत्य सर्व्वदुःखानि सुखी जीवित्ररामयः॥ मासन्तु कीसुदं पत्तं वर्जितं सर्वराजिभः। यारदं कीसुदं मासं ततस्ते स्वर्गमाप्रुयः॥

### गदाधरपद्यती।

80€

ब्रह्मतीने च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः श्रियाहताः।

उपास्यमानाः श्रियाहताः,—

उपाखमाना गर्स्वैः स्त्रीसहस्रसमन्विताः॥

कौमुदः कार्त्तिको मासः।

वृष्ट्यतिः,—

रोगात्तीं अथितो वापि यो मांसं नात्यको लुपः।
फलं प्राप्नोत्ययत्नेन सोऽष्वमेधमतस्य तु॥
मद्यं मांसं मैथुनच भूतानां कालनं स्मृतस्।
तदेव विधिना कुर्व्वन् स्वगं प्राप्नोति मानवः॥

# यय पश्चिमाविधिप्रतिषेधी।

मनुः,—

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्बध्याः प्रयस्ता सगपित्तणः । स्रत्यानाचित हत्त्वर्धमगस्यो ह्याचरत्पुरा॥ यज्ञार्थं दति दृष्टार्थम्।

प्रयस्ता भच्चत्वेम निर्दिष्टाः, सत्यानां वृत्त्यधं प्रकारामारेण सत्यभरणासम्भवे।

मनुः,--

कुर्यादृतपम् सङ्गे कुर्यात्पष्टपश्चन्तया। न लेव तु दृया इन्तुं पश्चमिच्छेक्षयञ्चन॥ चृतपशुं पश्चकार्य्ये घतं, सङ्गे लोकाचारप्राप्ती सत्यां, यज्ञादी पश्च-बधप्रसङ्गे, अत घतं पिष्टं कुर्यादित्यर्थः।

### अय मद्यानि।

मनुहारीतयसाः,—

U

सुरा व मलमन्नानां पापा च मलमुच्यते।
तस्माद्वाह्मणराजन्यी वैश्वय न सुरां पिवेत् ॥
गीड़ी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया विविधा सुरा।
यथैवैका तथा सर्व्वा न पातव्या दिजोत्तमैः॥
यचरचः पिशाचानां मयं मांसं सुरासवम्।
तद्वाह्मणेन नात्तव्यं देवानामग्रता इविः॥
ग्रमध्ये वा पतेनातो वैदिकं वाप्युदाहरेत्।
श्रमध्ये वा पतेनातो वैदिकं वाप्युदाहरेत्।
श्रमध्ये कायगतं ब्रह्म मयेनाम्नाव्यते सक्तत्।
यस्य कायगतं ब्रह्म मयेनाम्नाव्यते सक्तत्।
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं श्रद्भवं च नियच्छिति॥

एतेन जातीपालादेरप्यधिकभचणे मादकलानायप्रायिष्तं, शक्रासनमहिफेनच्च मादकलादिगीतमेव।

यथा एका सुरा सर्व्वेन पेया तथा तिविधा ब्राह्मणैर्न पेया,
तथा पैष्टी सुख्यसुरा, तत्पाने महापातकत्वादकामतो हादशवार्षिकं गौड़ोमद्यपाने कच्छातिकच्छे छतप्राश्चनं पुनःसंस्कारस्य
मदालेनैव निषेधात्। तिविधा सुरेति तयोरिप ब्राह्मणं प्रति

सुरापानसमानदोषलेन सुराग्रब्दस्य गीणलात्। गीणलं च गीड़ोमाध्वीप्रश्रत्येकादग्रमद्यगणनोत्तरं द्वादमं तु सुरामद्यं सर्व्यवामधमं स्मृतमिति पीलस्थेन पैध्याभेव सुराग्रव्दप्रयोगात्। वर्ज्यप्रकरणे गीतमः,—

मद्यं नित्यं ब्राह्मणः तेनानुपनीतस्थापि अमूटायाः कन्याया-अपि मद्यमाव्रनिषेधः, जातिपुरष्कारेण निषेधात्। तथाच समृत्यन्तरे,—

सुरापाननिषेधसु जात्यात्रय दति स्थितिरिति। विश्वि दशमद्यान्याह।

माध्वमेचवं टाइं कीलं खार्ज्यपानसम्।

महीकारसमाध्वीकं मैरेयं नारिकेलजम्॥

यमध्यानि दमैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य तु।

राजन्यसैव वैश्यस स्पृष्टा वै 'तैर्न दुष्यत:॥

माधूनं मधुकपुष्पोद्भवं, इत्तुरसभवमैचवं टङ्कः कपित्यसद्भः, काम्मीरदेशप्रसिष्ठस्तद्भवं टाङ्कं, कीलं कोलफलजं, खार्ज्यूरं खर्ज्यूर्वं वर्ज्यं तत्फलजञ्च, एवं पानसं, मदीका द्राचा तद्रसजं मदीका-रसं, माध्वीकं मधुसन्धानजं, मैरेयं धातुकीपुष्पगुड्धान्यसिंहतसिति शब्दाणीवे वाचस्पतिः।

पौलस्यो दादगाह,

पानसं द्राचमाधूकं खार्ज्यं तालमैचवम्। मधूयं सौरमारिष्टं मैरेयं नारिकेलजम्॥

<sup>(</sup>१) सहा वै न त दुव्यतः।

#### श्राचारसार:।

308

समानानि विजानीयात्मद्यान्येकादमैव तु। दादमन्तु सुरामद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम्॥ एतेषां जात्यैव मद्यत्वादत्यमप्यभच्यं, न मांसभचिषे दोषो न मद्य-दृति चित्रियवैम्थविषयम्।

वं

[-

T-

4-

कामादिप हि राजन्यो वैश्वो वापि समाहित:। पिवेतां मधु वा तत्र न दोषं किश्विटच्छत:॥ दति यमवचनात्।

किन्तु तयोः श्रूद्रस्थापि पैष्टी सुरा निषिद्वेव।

एवश्व मैतारखां तथा मदां श्रुती भच्चसुदाद्वतिमिति

वहस्पितिवचनमपि चित्रियवैश्यविषयम्।

मदामूत्रपुरीषाणां भच्छी नास्ति कथन।
दोषायापञ्चमाद्वर्षात् पूर्वे पित्रोः सुदृरुगुरीरिति कुमारवचनमपि न ब्राह्मणविषयं, तदिषयत्वे वा दोषात्यत्वपरं, अन्यत् सर्वे
प्रायसित्तप्रकर्णे विवेचनीयम्।

इति जातिदुष्टान्यभच्याणि।

गदाधरपदती।

850

## अय क्रियादृष्टानि।

भविष्ये,-

न भच्चयेत्रिक्रयादुष्टं यदृदृष्टं पतितै: प्रयक्।

विशष्टः,--

उच्चिष्टमगुरोरभोज्यं खमुच्चिष्टमुच्चिष्टोपहतं वसनकीटो-पहतच्च श्रत्र गुरुपदं पिटज्येष्ठभाटपरम्।

पितुन्येष्ठस्य च भातुरुच्छिष्टं भोन्यं, धर्मविप्रतिपत्ता-वभोन्यमित्यापस्तम्बचनात्, पित्रन्येष्ठभात्वभित्रगुरोरप्युच्छिष्ट-मभोन्यं तयोरपि धर्मविप्रतिपत्तावधार्मिकत्वे न भोन्यम्।

मातापित्रोरघोच्छिष्टं बालो भुञ्जन्सुखीभवेदिति ब्राह्मण-वचनं अनुपनीतपरं, तथैवाचारदर्भनात्।

खमुच्छिष्टं भुका त्यक्तमनं त्यक्तपानस्यं, उच्छिष्टोपहतं उच्छिष्टेनापि कालान्तरेण मित्रितं, वसनीपहतं परिहितवस्त-स्मृटम्।

श्रृष्टुः,---

श्रुद्रोच्छिष्टायने मासं पचमेकं तथा विग्रः। चित्रयस्य तु सप्ताहं ब्राह्मणस्य तथाङ्गिकम्। सोच्छिष्टायने चान्द्रायणम्।

श्रापस्तब्वः।

षन्यानां भुक्तशेषन्तु भच्चित्वा दिजातयः। चान्द्रं कच्छं तदर्देच ब्रह्मच्चविशास्त्रिधः॥ म्राङ्गराः,—

चाण्डालपिततादीनासुच्छिष्टात्रस्य भच्णे। चान्द्रायणचरिद्धप्रः चतः सान्तपनचरेत्॥ षड्रात्रच तिरात्रच वर्णयोरनुपूर्व्वगः। षटित्रंशन्त्रते,—

दीपोच्छिष्टन्तु यत्तैनं रात्री रथाहृतञ्च यत्। श्रभ्यङ्गस्य तथोच्छिष्टं भुक्ता नक्तेन श्रध्यति॥ दृदगातातपः,—

पीतग्रेषन्तु यत्तीयं भाजने मुखनिः स्तम्।
श्रभोज्यं तिह्वजातीनां भुक्ता चान्द्रायणचिरेत्॥
समन्तः,—

चुतवचोऽभिहतं खभिराघातं प्रेचितं चात्रमभोज्यमन्यत्र हिरखोदकै: स्षष्टात्, यस्यात्रस्य निकटे चुतं कतं यस्य वा निकटे वचनमुचारितं तत् चुतवचोऽभिहतं, प्रेचितं खभिरेव, एतेष्रूपघातेषु-हिरखमियजनसेकः शोधकः, तदक्कवा भोजने गायत्राष्टोत्तर-ग्रतज्यः।

मनुः,—

ष्ट-

IJ-

त-

मत्तन्तुदातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । किंग्रकीटावपद्मञ्च पदा स्पष्टं च कामतः ॥ स्ताम्ना'वेचितञ्जेव संस्पृष्टञ्चाप्युदकाया । पतिज्ञावलीट्ञ ग्रना संस्पृष्टमेव च ॥

<sup>(</sup>१) स्ताघा-।

### गदाधरपदती ।

885

याज्ञवल्काः,

उदका सष्टमंष्ट पर्यायात्रच वर्जयेत्, संष्ट चुधार्थिनः के सन्ति मद्ग्रहे भुन्यतामिति घोषणेन दत्तं, पर्यायात्रं, बाह्मणानां ददच्छूदः श्रूद्रातं ब्राह्मणो ददत् इत्यादिरूपम्। तथा,—

त्रभोज्यं ब्राह्मणस्यानं हषलेन निमन्तितम् । तथैव हषलस्यानं ब्राह्मणेन निमन्तितम् ॥ विड्रालकाकाख्च्छिष्टं जम्बाऽखनकुलस्य च । केमकीटावपत्रञ्च पिवेद्वाद्यों सुवर्चलाम् ॥

कम्यपः,—

गईभोष्टाखोच्छिष्टभोजने विरातम्।

विषाः,--

गोर्क्छिष्टप्रायने दिनमेकं उपोषितः, पञ्चगव्यं पिनेत्। यहः,—

काको च्छिष्टं गवाघातं भुक्ता पर्चं व्रती भवेत्। उपनाः,—

विड्वराहरप्रश्चेनकुकुटभासकंकवकसगाणामु च्छिष्टप्राग्नने सप्तकच्छम्। यम:.—

काकजुक्रुटसंस्पृष्टमभोज्यम्। श्रापस्तस्वः,—

प्रयतोपहतमत्रस्य 'प्रयत तत्त्वभोज्यम्।

प्रामावधिययणादिना ग्रंडं कत्वां भोज्यं भवति, एतचाप्रयतत्वात् ब्राह्मणादिस्पृष्टविषयम्।

तथा,---

प्रयतेन श्र्द्रेण स्षष्टमभोज्यं, सर्व्वयाऽभोज्यमित्वर्धः। तया,—

यनहिंद्धिः समानपंत्र्यां, त्रभोज्यमित्यर्थः। भुज्ञानेषु यदि कथिदुत्यायात्रं प्रयच्छेत्। एकपंत्री कथित्स्वात्रं यदि सत्यादिस्यो द्यादितरेषामत्रमः भोज्यम्।

तथा,—

सुज्ञानेष्व हैं सुत्तेषु कि बदाचामित तदन्येषामनमभीज्यम्। तथा,—

त्रुबसियता यदन्यदत्तं, विषं भुंच्चेत्यादिना द्रत्यर्थः । तया,—

मनुष्येरवन्नातं, प्रयत्नादित्यर्थः।

तथा,-

श्रमध्येरवन्नातं, गईभादिभिरित्यर्थः।
न रजस्वलया दत्तं न पुंचल्या न क्रुडया, न मलवासमा नापरया
हारा यहत्तं, न हि:पक्षं, मलवासमाऽमध्यवस्त्रया परस्नामिकमध्यवं, रजस्रलादिभिदेत्तमनं न भोज्यमित्यर्थः, सपरहारं

<sup>(</sup>१) यत् प्रयतं।

श्रितिष्यभोजनमुख्यद्वारं विना द्वारान्तरं, दि:पक्षं सिडमेवातं यदि पुनः पच्यते दोषत्यागाय, यत्तु धान्यं स्तिन्नं तच्छोषणेन धान्यमेव जातं, तस्य स्तिन्नता धान्ये गुणसम्पादनार्था, न लोदनार्थो। तेन तण्डुलदणायामेवमन्नार्थं पाक दति दि:पक्षता। एवम्,—

मरीचहरिद्रादाविष, ज्ञतण्वावित्तितदुग्धस्य पुनः कालान्ति रेण पाने दि:पक्तता, पूर्व्वपानेन दुग्धस्य सिडत्वात्, ज्ञामिचा-दमायां तस्य पुनः पानेऽपि पूर्व्वपानस्यामिचासाधनत्वा-भावान दि:पक्तता, एवं तदिकाराणां लडुकादिसाधनत्वा-भावान लडुकादेदि:पक्तता।

गौतम:,—

हयानाचमनोत्यानव्यपेतानि उत्मृष्टमस्वामिनं, हयात्रं स्वार्ध-मात्रपनं, उत्यानव्यपेतं यतार्डभुते उत्यानं एवं यताचमनं तरूई-मनमभीज्यम्।

भापस्तम्बः,—

नापणीयमनमञ्जीयात्त्रघाडन्यरमानाममांसमधुलवणानि परिष्ठाय। शङ्कलिखिती, भीतरुदितक्रन्दितज्ञतावधूतानानि वर्ज्जयेत्, ज्ञतिष्ठिक्रितवान्, अवधृतः साधुत्यक्तः।

पराथरः,—

एकपंत्रयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । यद्येकोऽपि त्यच्येत्पातं शेषमतं न भोजयेत्॥

(२) आवत्तितसा

<sup>(</sup>१) - इरिद्रादेरिष।

क्रतु:,—

यसु भुंते दिजः पंक्यामुच्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रोषितो भूला पञ्चगव्येन ग्रध्यति ॥

ब्राह्मे,—

श्रूट्रभुक्ताविशिष्टं तु नादाङ्गाण्डस्थितं त्विष । भिन्नभाण्डगतं तद्दमुखवातीपशामितम् ॥ उच्छ्रभपक्रमस्तिष्टमवितिरंमसंस्कृतम् ।

ग्रापस्तम्बः,—

ऋिण्कः प्रत्युपविष्टाय चानश्रन् परिवेशयते तावन्तं कालं, उत्तमणी यदि धनयहणार्थमनश्रनुपविश्वति तावत्कालं द्वयोरत्नम-भोज्यम्।

भविष्ये,—

उपचिपणधर्मीण श्रूद्रातं यः पचेत्ररः । स्रभोज्यं तद्भवेदतं स च श्रूद्रः पुरोहितः ॥ उपचिपणधर्माः श्रूद्रसम्बन्धे सत्येव ब्राह्मणसद्गनि पाकः श्रूद्रस्य कार्थ्यायेम् ।

ब्राह्म,—

٦,

का क्रियासि निदं कस्य दीयते किमनेन वा। इत्युक्ता दीयते यच तनायं विसायान्वितम्॥

<sup>(</sup>१) -मवलीट्-।

### गदाधरपहती।

88€

भच्चत्वभच्चवाक्येन दत्तं नाद्यं कथच्चन ।
न भुज्येतेत्वनुदृत्तौ मनुः,
ज्यादं स्तिकादं च पर्याचान्तमनिर्देशम् ।
पर्याचान्तं यस्यादस्य सिवधावाचमनं क्षतम् ॥

यम:,-

प्रेतातं प्रेतमुहिस्य श्विनाऽपि दत्तम्। स्तिकामुहिस्य पक्षं स्तिकात्रम्।

गङ:,—

ऋर्जवपक्षं भुक्ताच विरावं तु वृती भवेत्, तक्क्चणं पूर्व्वभुक्तम्। धीम्यः,—

ब्रह्मोदने च सोमे च सोमन्तोत्रयने यथा। जातयां नवयां भुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्॥

ब्रह्मोदनमाधानाङ्गभूतञ्चातुःप्राय्यम् ।

यन चलार ऋिलजः प्रायन्तीति विधिः, सीमिऽग्निषीमीय-पर्यन्तं, यग्नीषीमीयसंखायां यजमानस्य ग्रेहे भीकव्यमिति युतेः, क्रीतराजको भोज्यान इत्यायर्व्वणयुतिरापिड्वपया, क्रीतो राजा सीमी येनेति समासः।

श्रापस्तम्बः,—

यत्तार्थं वा निर्दिष्टे भोतात्यम्।
यत्तार्थं यावद्रव्यं पपेत्तितं, तावद्रव्ये पृथक् कतेऽविशिष्ट्दी जिन्तिः
तावं भोज्यमित्यर्थः।
एतदप्यापदिषयभेव।

भरद्वाजः,—

श्रतिथी तिष्ठति हारि ह्यपः प्राश्नन्ति ये हिजाः।
रुधिरं तद्भवेदारि पीला चान्द्रायणच्चरेत्।
एवं श्राडद्रव्यमपि क्रियादृष्टम्।

विष्णु:,--

प्राजापत्यं नवत्राहे पादोनञ्चाद्यमासिके। त्रैपचिके तदहें तु पादोनञ्च दिमासिके॥ षट्चिंग्रकाते,—

पादोनं क्षच्छमुहिष्टं षण्मासे तु तथाव्दिने। तिरावचान्यमासेषु प्रत्यब्दे चेदहः स्मृतम्॥

भरद्वाजः,—

भुक्ता तु पार्वणयाद्वे प्राणायामान् षड़ाचरेत्। उपवासिक्तमासादिवलरान्ते प्रकीर्त्तितः॥ प्राणायामत्रयं हदावहोरात्रं सिपण्डने। दिगुणं चित्रययाद्वे तिगुणं वैश्वभोजने॥ साचाचतुर्गुणं ह्येतत् स्मृतं श्टूस्य भोजने।

षश्चाः,---

दश्चलतः पिवेदापो गायत्रा श्राडमुक् हिजः।
ततः सन्ध्यामुपासीत श्रध्येत तदनन्तरं द्रति श्रनुक्तप्रायसित्तश्राह्यविषयम्।

षट्चिंग्रनाते,—

त्रामयाहे भवेदईं प्राजापत्यच सर्वदा।

५३

### गदाधरपदती।

४१८

प्राजापत्यपदमुपलच्णम्।

पक्षत्राहि यन्त्रायश्चित्तमुत्तं तत्स्थानापनामश्राहे तस्याहे स्यादित्यर्थः।

ब्राह्मे,—

योगः पित्तत्रयोदस्यां कुञ्जरच्छायसंज्ञकः ।
भवेन्यवासंस्थिते च मिन्यकें करोत्यिते ॥
स्तत्रे स्तके चैव यस्तयोश्वन्द्रस्ययेथोः ।
कायायां कुञ्जरस्याय भुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्॥

पित्यदेन मघानचनं, अत पूर्व्वनिहिष्टगजकायायोगे चन्द्र-स्योपरागे च यत् आडं तनाभोजनिमत्यर्थः, पूर्व्वयोगनिहेंग-स्यानन्यार्थेलात्, कायायां कुन्तरस्थेति, गवामयनादिपदवद-समस्तस्यापि कुन्तरकायेति एकं योगनाम, व्यत्ययनिहेंगस्-कान्दसः।

सुह

चूर

य

श्रक्तिराः,--

जनाप्रसृति संस्कारे वालस्यात्रस्य भोजने। असिपार्डने भोक्तव्यं समयानान्ते विशेषत:॥

अन्नभोजने कर्माङ्गबाद्माणभोजने, सिपण्डानां भोजने न दोष:।

श्मशानान्ते पित्रमेधकर्मणि। तथा,—

निवृत्ते चूड़होमे तु प्राङ्नामकरणात्ततः।

358

चरैलान्तपनं भुका जातकर्माण चैव हि। ततोऽन्यत सु संस्कारे उपवास: प्रकीर्त्तित:॥

मनुः,—

नायोतियतते यज्ञे ग्रामयाजितते तथा। स्तिया लीवेन च हते भुज्जीत ब्राह्मणः कचित्॥ प्रयोजियतते अयोजियर्लिजे, एवं ग्रामयाजकर्लिजे स्तिया लीवेन च वैष्वदेवे कते तद्ग्रहेन भोक्तव्यं, समासमाभ्यां विषमं समुच दीयमानमभोज्यम्।

हारीतः,—

परमात्रकणरणाललीमांससंयावापूपात्रं पाचयेदात्मार्थे, णलली सुद्गादिचूर्णेसिडा सतिला स्नेहपका, संयावी प्रतचीर-चूर्णेसिड-उल्लेखिकेति सिड:।

श्रव याज्ञवल्कारोक्तमुपवासत्वयं समृतम्।

श्रुति:—

न इ वै स्नाला भिचेत, एतदनापदि। श्रनापदि चरेद्वसुसिद्धां भिचां ग्टहे वसन्निति वचनात्।

यम:,--

एकाकी मृष्टमत्राति वच्चियता सुहृसुतान्। रौरवे नरके घोरे लवगः पात्यते नरः॥

तत्र विष्णूत्रक्षच्छपादः।

### गदाधरपडती।

850

सम्बर्तः,—

समुत्यते दिजसाने भुज्जीताय पिवेत्तया । गायत्राष्ट्रसहस्रच जपेत्साला समाहितः॥ साने साननिमित्तेऽभ्यङ्गादावित्यभियुत्ताः।

शहः,--

नी नी ततं परिधाय भुक्ता स्नानाई कस्तया।

तिरातन्तु त्रतं कुर्याच्छित्त्वा गुल्म नतास्तया॥

जनादिपीतभेषपानमिप क्रियादुष्टं, अत चारणपूर्व्वकं पानं,

तत्र प्रमाणच्च ने खनीयम्।

द्ति क्रियादुष्टान्यभच्याणि,—

# अय कालदृष्टानि।

भविष्ये,—

कालदुष्ठं तु विज्ञेयं ह्यस्तनं चिरसंस्थितम्।
दिधभच्यविकारांश्च मधुवर्जं तदिष्यते ॥
ह्यस्तनमेकरात्रान्तरितं अन्नादिकं तथा चिरसंस्थितं अनेक
दिनान्तरितं, तथा भच्यविकारा विकतभच्याणीत्यर्थः, कालदुष्टानीत्यर्थः, एवं पर्युषितदोषरिहतमपि दध्यादिकं विकतरसगन्यं सन्न भच्यमित्यर्थः, मधु पुनर्न वर्जनीयमित्यर्थः।

पर्युषितं भुक्का विरातं वती भवेत्, तत्वापवादः,

तथाच-

याज्ञवल्काः,—

अनं पर्युषितं भोज्यं स्नेहातं चिरसंस्थितम्। अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसविकिया:॥

यम:,--

श्रपूपाय करभय धाना वटकसक्यवः। श्राकं मांसं च पूपं च सूपं क्रश्रसिव च॥ यवागुं पायसं चैव यच्चान्यत्स्नेहसंयुतम्। सर्वे पर्युषितं भोज्यं ग्रक्तं च परिवर्जयेत्॥

अपूपा गोधूमिपष्ठकविशेषाः, करको दिधिमित्रसक्युः धाना-स्रष्ठयवा त्रीहयो वा, वटकं खनान्ता प्रसिद्धं, सक्यवो स्ष्ठयव-चूर्णानि धान्यचूर्णानि च, उभयत्र प्रसिद्धः, पूपाः पुलिका दति प्रसिद्धाः, कुशरिस्तिलसुद्धाभ्यां सह सिद्ध श्रोदनः, पायसं परमात्रं, मन्यस्य सक्युविकारात्मक्युग्रहणेन ग्रहणम्।

चरके,-

सक्यवो घतसंमित्राः शीतवारिपरिद्युताः । नातिसान्द्रा न चात्यच्छा मन्यमित्यभिधीयते ॥ एतान्येव पर्युषितत्वेन रसान्तरमापद्यन्ते यदि तदा न भच्चाणी-त्युतं श्रतं परिवर्जयेदिति दिनान्तरे प्रायेणान्यरसापत्तेः श्रत्तग्रहणं रसान्तरमात्रत्वेऽप्यभच्चत्वात् ।

यङ्घलिखिती,—

न पर्युषितमन्यत रागांश्वक श्राड्वदिधगुड्गोधूमयविषष्टक-

विकारिभ्यः, रागांश्वका मुद्रदाङ्मिमांसाठ्या श्रंशकगालिताः प्रलेह्याः, श्राङ्वाः स्वादम्बकटुप्रायवस्त्वाच्याः प्रलेह्या एव । श्रापस्तम्बः,—

पर्युषितं वर्ज्यमुक्ता, फाणितपृथक्तग्डुलयाकोषधिवनस्पति-फलमूलवर्जं, फाणितं पाकजन्य दत्तुरसविकारः, पृथक्तग्डुला-सृष्टनिष्पादिताश्विपिटका दित प्रसिद्धाः, जुड़ा दित प्रसिद्धाः।

पर्थुषितापवादे मनुः, इतिः शेषं च सर्व्वतः, एतच रात्रान्त रितहविःशेषादि।

गौतमः,—

पर्युषितमभच्चमांसमध्याकादिवर्जं, पर्युषितमभच्चमित्वर्धः। न भच्चयेदित्वनृहत्ती हारीतः, न पर्युषितमन्यत्र गुड्पिष्टक-गौर'सर्वपनारिकेलस्लेहादिग्रहणम्।

न भच्चयेदित्यनुहत्ती सुमन्तः, पर्ध्युषितं पुनः सिद्धं भुक्ता तु लिदमाचरेत्, यत्पक्षं पुनः पच्चते, यत्पुनः कदलीफलादि दिनान्तरे पुनः पच्चते तस्य दितीय एव दिने पाकनिर्वाहात् न दिःपक्षता।

एवं यदामिचापिष्टकादिकं दिनान्तरे गुड़ादिना संस्क्रियते मांसादि वा प्रथमदिनेऽसिडावस्थपाकं दिनान्तरे पच्चते तस्य हितीय एव दिने पाकस्य संपूर्णलात् न हि:पक्षता, एतच यद्गच्य-लेनाभ्यनुज्ञातं पय्युषितं तदपि हि:पक्षमभच्यमित्युक्तं,

स

<sup>(</sup>१) तैवादाधिक्यात् तैवादीत्वादिशब्देन सर्पपः।

### याचारसार:।

8२३

चातुर्मास्ये निषिदानि शिष्टाः पठन्ति।

किला नि पठोलानि वन्ताकं सन्धितानि च। निष्पावान् राजमाषां य सुप्ते देवे तु भच्चयन्॥ सप्तजमार्जितं पुर्ण्यं दच्चते नाच संग्रयः।

कलिङ्गानि चन्नगाफलानि, पश्चिमे कलिङ्गपदेन प्रसिद्धेः, श्रस्माभच्यत्वेऽपि चातुर्मास्ये दोषभूयस्त्रम्।

चातुर्मास्ये,—

पटोलं मूलकं चैव वार्त्ताकुं च न भचयेत्। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च॥

पुनः स्नान्दे,—

अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। नभःक्षणाष्टमीं प्राप्य भुज्जते ये दिजाधमाः॥

तथा,---

तैलोक्यसभवं पापं भुज्जन्येव न संग्रय:॥ तथा,—

> श्रष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा भुक्तेन्दवं चरेत्। एकादश्यां दिवा रात्री नक्तं चैवान्यपर्वेसु॥ श्रन्यपर्वाणि संक्रान्तिपीणिमास्यमावास्याः।

तत्र संक्रमी संक्रमीपलचिताहोराचे रातिभोजननिषेध इति सम्मदायविदः, एवं तैलाभ्यङ्गमांसवर्जनकामोपवासादेरिप संक्रा-

## गदाधरपद्यती।

838

न्युपलचिताहोरात्रं कालः, अन्यतः तु तिय्यविच्छित्ररातिदिवस-यहणं, एवं पर्वसु मांसमपि कालदुष्टम्।

तर

श्र

तर

प्रव

व्या

रा

नुइ

गव

7

वामनपुराणे,—

जयासु मांसं, हतीयाष्टमीतयोदस्यो जया।

तथा,—

कुज मांसं भीमवारे च, तथा, "मूले सृगे भद्रपटे च मांसं" एवमादिषु मांसभोजने स्नातक बत्तलोपादुपवासः, एवं ग्रहणात् पूर्व तत्काले ग्रस्तास्तमने च स्थ्यचन्द्रदर्भनपर्यन्तं नाश्रीयात्, एवममावस्थायां परात्रं नाश्रीयात् तद्राती च नाश्रीयात्, इत्यादि सर्वे कालदुष्टं, तत्र प्रमाणं तत्रकरणे लेख्यम्।

विष्णुः,—

न रात्री तिलसम्बन्धः, न दिधिसक्षुकोविदारवटिपपलग्राकम्। देवलः,—

> दिवा दिधस्यधानासु रात्री च दिधसक्युषु । स्रोपातके तथाऽलच्मी नित्यमेव क्रतालया ॥

ब्राह्मे,—

श्रिप प्रयाणसमये रात्रो न प्राश्येद्धि । मधुपर्कप्रदानं तु वर्जियित्वा तु कामतः ॥ श्रापस्तम्बः,—

दास्या वा नत्तमाहतं, त्रभोज्यमित्यर्थः। भव न च रात्री प्रेष्याहतमिति गौतमवचनमपि दासीपरम्।

४२५

तथा राती रथ्याहृतमपि न भोज्यं, अनुक्तप्रायिक्तेषु प्राणायाम-शतं, गायत्राष्टसहस्रं वा, इति कालदुष्टान्यभच्याणि।

## अधाययदुष्टानि ।

तानि यद्यपि भविष्ये विशिष्य नोक्तानि तथापि जातिक्रिया-रसामेध्यसंसर्गभावस्त्रभावदोषरहितानि द्रव्यस्तामिदोषेण दुष्टानि तानि ग्टह्यन्ते ।

ग्रापस्तस्वः,—

तयाणां वर्णानां चितियप्रस्तीनां समाव्यत्तेन भोत्तव्यम्। प्रक्तत्या ब्राह्मणस्य भोत्तव्यं, कारणादभोज्यं यत्राप्रायस्त्रित्तं कर्मं सेवते, प्रक्तत्या भोज्यमित्यस्य व्यास्था यत्राप्रायस्तितं कर्मं प्रायस्तित्व व्यतिरिक्तं नित्यनैमित्तिकं कर्मं सेवते।

ब्राह्मे,—

राज्ञां पर्वणि वैश्वानामश्रीयामङ्गले गवामिति राजामभीजना-नुज्ञा पर्वविषया वैश्वस्थ गोमङ्गलविषया।

पुनर्जाह्मे,—

गोभूमिरत्नलाभार्थं स श्द्रस्य ग्रहे सदेति प्रीतिदायेन गवादिलाभकामनया श्द्रस्यानं ग्राह्मम्।

मनुः,—

नायाच्छूद्रस्य पक्षात्रं विद्वानत्राद्विनो दिजः। भाददीतामसेवास्मादवृत्तावैकरात्रकम्॥

## गदाधरप्रती।

अयाहिनो नित्ययाहमकुर्व्वतः, अयाहिन इत्युचैभ्यविशेषण्ला-दविविचितं, याहिनोऽपि पक्षानमनापद्ययाद्यमेव।

श्रवत्तावापदि,—

8₹€

यमहारीतजमदग्निपैठीनसयः,—

ब्राह्मणात्रं चित्रयात्रं वैश्यात्रं शीट्रमेव च। तां तां योनिमवाप्नोति भुक्तात्रं यस्य वे सृतः॥

श्रूद्रानं भुक्ता मरणे हारीतः,—

स वै खरत्मष्ट्रतमवशत्वञ्चाधिगच्छति।

विशष्ठः,—

श्रूद्रात्रपरिपुष्टाङ्गो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः। जुह्नन् वापि जपन् वापि गतिं पूर्वां न गच्छिति॥ श्रूद्राचेन तु भुक्तेन सैयुनं योऽधिगच्छिति। यस्यानं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गार्हको भवेत्॥

τ

Tf

दी

श्रक्तिराः,—

षणासान् यो दिजो भुङ्ते शूद्रस्थानं विगर्हितम्।
स च जीवन् भवेच्छूद्रो सतः खा चाभिजायते॥
तस्मात् प्रयस्तश्द्रस्थाप्यामान्नभोजनं मरणसनिधाने वर्ज्यं एवं
षणमासपर्यन्तं भोजनमपि।

हारीत:,-

कन्दुपक्कं स्नेहपकं पायसं दिधसक्यवः। एतान्यश्द्रात्रभुजो भोज्यानि मनुरव्रवीत्॥

४२७

कन्दुपरेनाग्निस्थानवाचिनाग्निर्जस्थते, तेन वास्त्रजलनिर्पेत्त-याग्निमात्रेण पक्षं लाजादि कन्दुपक्षसुत्र्यते, एवं वास्त्रजलनेर-पेत्र्येण केवलप्टतादिपक्षं स्नेहपक्षसुत्र्यते, पायसं पयोविकारो न परमात्रम्।

तथाचाङ्गिराः,—

गोरसच्चैव सक्यूं य तैलं पिखाकमेव च।
अपूपान् भच्चेच्छुद्राद्यचान्यत् पयसा कतम्॥
अपूपा गोधूमविकाराः, एवं शास्त्रसवेऽपि गोधूमविकारस्य जलनिरपेचगोरसमावपक्षस्य कन्दुपक्षवच्छूद्रग्टहाद्वाह्यव्वोक्ताविष समाचारविरोधादर्जनं तद्भचे विगानच्च, एवं लवणवाह्यजल-निरपेचसेहपक्षमूलकन्दादेरिप भच्चे अस्त्रहेशे विगानं सेहपक-फलमूलकन्दादी वाह्यजलभावेऽिष पाककाले तत्तविःस्तजलस्य 'सत्वाभावात्, अन्येषां गोरसादीनां भच्चं निर्विगानमेव।

एवञ्च,—

गोरसे कन्दुशालायां तैलयन्तेषु यन्त्रयोः।

श्रमीमांसानि शीचानि सीषु राजकुलेषु च ॥

इति शातातपवचनेऽशीचापवादोऽपि यथाचारं ग्रह्यते, मरीचादीनां स्त्रिवानां श्रपि श्द्रस्पर्शेऽपि परिग्रहस्य समाचारैकमूलपाकदोषरिहतलेऽप्यव्रलासरणकाले वर्जनं, तस्मात्स्विव्रतण्डुलादीनां मरणकाले वर्जनम्।

<sup>(</sup>१) सतात्।

### गटाधरपदती।

४२८

यया यतस्ततोऽप्यापः ग्रुडिं यान्ति नदीं गताम्।

शूद्रादिपग्रहेऽप्यन्नं प्रविष्टं च तथा ग्रुचि, इत्यिक्किरोवचनं

शूद्राप्रतिग्रह्लस्थविषयम्।

तथा च परागर:-

तावद्भवति श्ट्रानं यावन स्प्रगति दिज:।

यमः,—

यथा जलं निर्ममनेऽप्यपेयं नदीगतं तत् पुनरेव पेयम्।
तथाऽत्रपानं विधिपूर्वमागतं दिजातिहस्तान्तरितं विश्वहम्॥
एतेन ब्राह्मणं भोजयामीति वुद्धाा यदि शूद्ध श्रामानं ददाति
तद्यदि पत्ता ब्राह्मणो भुङ्क्ते तदा शूद्रात्रभोजनं तदेव मरणकाले वर्ण्यं, श्रामद्रव्यविधिना चेह्दाति तद्यदि पत्ता भुङ्के
तदा प्रतिग्रहदोष एव न तु शूद्रात्रभोजित्वदोषः, प्रतिग्रहल्यं
भुक्का मरणेऽपि न शूद्रजन्मलाभ इति लच्चीधरस्वरसः, प्रश्चस्तशूद्रा निन्द्यशूद्रा श्रप्रतिग्राह्मानाश्च प्रतिग्रहप्रकरणे वन्त्यन्ते।

यो ग्रहीला विवाहागिनं ग्रहस्थ इति मन्यते। त्रवं तस्य न भोक्तव्यं व्यापाको हि स स्मृतः॥ तदत्रामने तु,—

प्राणायामं विरम्यस्य घृतं प्राच्य विश्वध्यतीति च । तया स्तकाद्यशीचात्रादि नाश्रीयात्, एतत्रमाणमशीचप्रकर्णे लेख्यम्।

358

म्रङ्गिराः,—

अन्यावसायिनामन्त्रमश्रीयाद्यदि मानवः। यतिचान्द्रायणं कुर्याचान्द्रायणमयापि वा॥ 'चण्डालयचवः चत्ता स्तवेदेहकी तथा। मागधीयोगवी चैव सर्वेऽप्यन्यावसायिनः॥

विष्णु:,—

चण्डालानं भुक्ता तिरातं सिडं भुक्ता परानम्। विश्वष्ठे पुनरुपनयनमधिकां,

पैठीनसि:,-

परिवित्तिपरिविदानविष्ठप्रजनानां क्षिरमन्नं, श्रभोज्य-मित्यर्थः।

बीधायनः,-

अवितास्य मूर्षस्य दुर्वृत्तस्य च दुर्मते:। अवस्य यहधानस्य यो भुङ्तो ब्रह्महा तु सः।

ग्रङ्गलिखिती,—

परपाकिन हत्तस्य परपाकरतस्य च।
ग्रपरस्य च भुक्काऽत्रं दिजञ्चान्द्रायणञ्चरेत्॥
ग्रही चाग्निं समारोप्य पञ्चयन्नात्र कारयेत्।
परपाकिन हत्तोऽसी मुनिभिः परिकीर्त्तितः॥

<sup>(</sup>१) चर्डानसच्चन:-।

गदाधरपदती।

830

पञ्च यज्ञान् स्वयं क्रत्वा परात्रमुपजीवित । सततं प्रातक्ष्याय परपाकरतस्तु सः ॥ ग्टइस्थधमेवृत्तोऽसौ ददाति परिवर्जितः । ऋषिभिर्धमेतत्वज्ञैरपरः परिकोर्त्तितः ॥

याज्ञवल्काः,—

परपाकरुचिर्न स्थादनिन्छा मन्त्रणाहते। तत्रापवाद:,—

गुर्वत्रं मातुलात्रं च खग्ररात्रं तथैव च।
पितु: पुत्रस्य चैकात्रं न परात्रमिति स्मृतम्॥
यत्त वौधायनः.—

खग्ररानं तु यो भुङ्क्ते स भुङ्क्ते पृथिवीमलिमिति । तद्गितखग्ररधनोपजीवनपरम्।

खग्ररात्रस्य वृत्तिः स्यादिगस्तैन्यं करोति य इति महाभारत-वचनात्। u

ft

एतेनासिताने कार्या।

याज्ञवस्कारः,--

यितस ब्रह्मचारी च पकात्रस्वामिनावुभी।
तयोरतं न भोत्रत्यं भुक्ता चान्द्रायणञ्चरेत्॥
भरद्दाज:.—

पत्ते वा यदि वा मासे यस्य नाम्मन्ति देवताः। भुका दुराक्षनस्तस्य दिजसान्द्रायणश्चरेत्॥

838

## ब्रादित्यपुराणे,—

विष्णुं जामातरं सन्धे तस्य सन्धुं न कारयेत्। अप्रजायां दुहितरि नाश्रीयात्तस्य वै ग्टहे॥ ब्रह्मदेये विश्वेषेण दैवतोढे सदैव हि। गान्धवें राचसे चैव कुर्याचैव समागमम्॥

यत दैवब्रह्मविधिना दत्तायाः सुतायाः खग्ररसम्बन्धेन भर्तृ-सम्बन्धेन वा यदुग्टहं तत्र तत्स्वामिकस्यात्रस्य भीजने महान् दोषः, त्राषादिविवाहेऽपीयान् दोषः, गान्धवराचसयोर्न दोषः, दुह्तिरि स्तायां तहृहे भोजने न दोषः, प्रजापदस्यापत्यमात्र-वाचकत्वेऽपि यजमानप्रजासंस्थात्रम्बकह्विःकरम्भपातादौ पुत्रा-पत्ययहणादिहापि तदुग्रहणं, दुह्तिरि सत्यां जामात्वनाग्रेऽपि पितुर्गृहे न भोजनं, तहृहे परकीयात्रभोजने न दोषः।

### त्रापस्तम्बः—

वलाहासीकता ये च म्लेच्छचण्डालदस्युभिः।

ग्रिश्वभङ्गारिताः कमे गवादिप्राणिहिंसनम्॥

उच्छिष्टमार्ज्जनचैव तथोच्छिष्टस्य भोजनम्।

खरोष्ट्रविड्वराहाणामामिषस्य च भोजनम्॥

तत् स्त्रीणाच्च तथासङ्गस्ताभिच्च सहभोजनम्।

मासोषिते दिजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्॥

चान्द्रायणं त्याहितानीः पराकस्त्रथवा भवेत्।

चान्द्रायणं पराकच्च चरेत् सम्बसरोषितः॥

833

## गदाधरपडती।

सम्बक्षरोषिते शूद्रे मासाई यावकं पिवेत्।

मासमात्रोषितः शूद्रः क्षच्छ्रपादेन श्रुद्राति॥

जई सम्बक्षरात्कल्पंर प्रायिच्चं दिजोत्तमैः।

सम्बक्षरेखिभिश्चेव तद्भावं सोऽधिगच्छिति॥

श्रुत्तप्रायश्चित्तनिराचारनिषिद्वाचरित्रग्रहानभोजने, षट्तिंश
ग्राते,—

निराचारस्य विष्रस्य निषिद्वाचरणस्य च। श्रद्धं भुद्धा दिजः कुर्यादिनमेकमभोजनम् ॥ द्रत्याश्रयभूतास्यप्रतियही हृदोषदुष्टानि ।

# अथ संसर्गदुष्टानि।

भविष्ये,—

स्रालस्नसंस्ष्टं पेयूषादिसमन्वितम् ।
संसर्गदुष्टमेति श्रूदोच्छिष्टवदाचरेत् ॥
मद्यभाण्डस्थितश्रवोपहतजलादि च संसर्गदुष्टम् ।
तत्रमाणं जलग्रदी लिखितं, एवं गोन्नातकेशकीटादि<sup>पात</sup>दूषिताबादि संसर्गदुष्टं, तत्रमाणं अवादिश्रदी लेख्यम् ।
पराशरः,—

भाण्डस्थितमभोज्यानामपः पौला पयोदिध । त्रह्मक् चौपवासय योज्यं कर्म्यास्य निष्कृतिः ॥ भूद्रस्य नोपवाससु दिनेनैकेन ग्रध्यति ॥

8₹₹

-सृत्यंनारे,— 🗁 । स्थारतात्र वीती वह वर्षतात्रीयताः

नारिकेलोदकं कांस्य मधु तास्त्रे च संस्थितम्। गोरसं ताम्मपातस्थं मदातुल्यं छतं विना॥ सम्बर्तः,—

> श्र्द्राणां भाजने भुका भुक्का वा भिन्नभाजने। अचीराचीषिती भूला पञ्चगव्येन श्रुध्यति॥

विष्णु:,—

सदारिकुषुमादीं य फलकन्दे सुमुलकान्।
विण्मूत्रदूषितान् भुक्ता कच्छ्रपादं समाचरेत्॥
सिनक्षिष्ठेऽर्डमेव स्थालृच्छं स्थात् ग्रुडिग्रीधनम्। ग्रुत सर्वत्र
श्रमध्यावयवस्य साचात् प्रत्यभिज्ञाने तदमध्यभच्णे प्रायिवत्तं
श्रवयवप्रविग्रग्रङ्कायामुक्तानि प्रायिक्तानि। दति संसर्गदुष्टान्नभच्याणि।

## अय रसदृष्टानि।

भविष्ये,---

रसदुष्टं विकाराद्धि रसस्येति प्रकीर्त्तितम्।
पायसचीरपूपादि तिस्निनेव दिने यथा॥
दिनान्तरितस्य कालस्य दुष्टलात् तिस्मन् दिने यदि द्रव्यान्तरायोगेनाम्तं भवति। तदा रसदुष्टसुच्यते। ग्रादिपदेन गुड़युक्तदुम्बदध्यादिकं पर्य्युषितप्रपानकादिकं च रसदुष्टम्। इदं

५५

## गदाधरपहती।

8 3 8

सवें दिनान्तरितमेव दुष्टमिति समाचारः। एवं श्रुक्तादिकं रस-दुष्टम्। तत्रमाणमामानादि श्रुद्धौ लेख्यम्। दृति रसदुष्टान्यभच्याणि।

# श्रय सहस्रेखाख्यानि परनामकानि भावदृष्टानि।

भविष्ये,—

विचितिला तु हृदये यसिनने प्रजायते।
सहने तु विचेयमिति, विचितिला संग्रयः, सा च तिविधा
भाष्यद्रव्यसाद्यमेन यत्राभच्यभ्यान्तिभवति, श्राहार्य्यारोपो वा
तन संग्रयहेतुसाद्यस्यालां ग्रयो भवतीति, श्रनाध्यसंषितं ग्रहाते
यथा भेकादिसद्द्रग्रफलमूलादि यथा पुरीषादिसद्दर्ग, दितीयप्रकारसु अभन्यसंसर्गसंग्रयः।

काकायुपघातसंग्रयो वा अन्नस्वामिदोषसंग्रयो वा, तृतीय-प्रकारस्त भचितेऽपि द्रव्ये भच्यं वा भुक्तमभच्यं वा भुक्तमिति संग्रयः। पराग्ररः,—

वाग्दुष्टं भावदुष्टच भोजने भावदूषिते।
भुकातु बाह्मणः प्रचानिरात्रेणेव शुध्यति॥
वाग्दुष्टमिति वचसाऽपि संग्रयजनकत्वात् सहन्नेखत्वेन संग्रहीतं,
शुद्रमपि यद्र्यं यदि किचिद्दतीदमभद्यमिति तदा वाग्दुष्टसुचते, वाग्दुष्टपदेन साहश्यातिरिक्ताभद्यसंग्रयहितुमातं संग्रह्मते।

<sup>(</sup>१). संधितं।

### वाचारसार:।

४३५

बिशिष्ठः,—

शक्कास्थाने ससुत्पने श्रभोज्यं भच्चशक्किते।
श्राहारशिं बच्चामि तां में निगदतः मृणु॥
श्रचारलवणास्चां पिवेद्वाद्वीं सुवर्चलाम्।
तिरात्रं श्रह्मपृष्यां वा ब्राह्मणः पयसा सह॥
धलाश्रपद्मपत्राणि क्यान् पत्रसुद्म्बरम्।
क्षाथित्वा पिवेदस्थस्त्रिरात्रेणैव श्रध्यति॥
सहस्रपरमां देवीं श्रतमध्यां दशावराम्।
गायतीं वा जपेत्रित्यं सहापातकनाशिनीम्॥
सम्बत्सरस्येंकमिप चरेत्कच्छं समाहितः।
श्रद्भातसुक्तश्रद्धां ज्ञातस्य तु विशेषतः॥
इति भावदृष्टान्यभच्चाणि।

श्रय खभावदृष्टानि।

भविष्ये,—

पूर्व्ववाकास्य ग्रेषः, पुरीषम्तु स्वभावतः, पुरीषपदं गारीर-

मनुः,—

अज्ञानात् प्राथ्य विष्मूतं सुरासंस्ट्रमेव च। पुनः संस्कारमईन्ति त्रयो वर्णा दिजातयः॥

## गदाधरपदती ।

83€

विष्णु:,-

मद्यानां प्राश्ने चान्द्रायणम्।

वसाग्रक्रमस्य ज्ञामूत्रविट्कर्णवित्रखाः। स्रेषाश्रद्धिका खेदो द्वादग्रेते तृणां मलाः॥ मानुषास्य गवं विष्ठां रेतो मूत्रार्त्तवं वसा। खेदाश्रद्धिका स्रेषा मद्यं चामध्यमुच्यते॥

द्रत्यादिषु चान्द्रायणं पुनः संस्कारश्च, श्वविड्वराहग्टभ्रश्चेनकुकुट-श्वामभासवककाककङ्गमणां सूत्रपूरीषप्राणने तप्तकच्छं, स्वभावदुष्टेषु ह्रदेनं हर्दनासम्भवे च तिराचं सत्पराचं वा उपोष्य नि:पुरीषाभावः कार्यः।

इति खभावदुष्टान्यभच्याणि।

## त्रय अष्टविधभच्याणि।

सुमन्तुः,—

लग्रनपलाग्रकुभीनवयादस्तिकामध्रमांसमूत्ररेतोऽमध्यभच्चणे मृद्धि सम्पातानवनग्रेदुपवासय, एतान्येव व्याधितस्य भिषक् कियायामनिषिदानि भवन्ति यानि चान्यान्येवं प्रकाराणीति।

यन यदापि सर्वेत यात्मानं गोपायेदिति विधिनाऽनन्यीषध व्याधिनिहत्त्यथं विहितस्याप्यमच्यस्याप्यीषधस्यान्नीषोमीयहिंसाव विषेधविषयत्वायोगात् पृथ्यवचनमन्धेकं, तथापि,

#### याचारसार: ।

e F8

कर्मणा येन केनापि सदुना दारुणेन वा। उद्वरेदीनमात्मानं समर्थी दानमाचरेत् ॥ धर्मश्च प्रथमं तावल्यायश्चित्तात्मको भवेत्। ततस्तेन विशुद्धस्य फलार्थोऽन्यो भविष्यति॥

इति न्यायेन सर्वत त्रामानं गोपायेदित्यस्य न्यायप्राप्तानुवादात्। येषां व्याधिनाग्रप्राणात्ययादी विशेषानुज्ञा नास्ति तेषामत्यदीषत्वं यत्र विशेषानुज्ञा तत्र दोषलेग्रस्याभावात्र प्रायिष्ठ्तं, तत्रापि महापातकहेतुसुरापानादेः प्राणात्ययादाविप त्याच्यतेव, न च यानि चान्यान्येवं प्रकाराणीति सुमन्तुवचनात् सुरापानस्यापि व्याधितस्य भिषक्तियायां निर्दोषता किं न स्यादिति वाचं, एवंप्रकारग्रव्देन महापातकहेतुव्यतिरिक्ताभच्याणामेवोक्तत्वात्, ग्रन्थया तह्यैय्यापत्तेः।

द्रत्यष्टविधान्यभच्याणि।

### अय षष्ठसप्तमभागक्रत्यम्।

दत्तः, -

दतिहासपुराणाभ्यां षष्ठसप्तमकी नयेत्, दतिहासो महा-भारतं, पुराणान्यष्टादम तथोपपुराणान्यष्टादम, तिन्नर्गतं निन्दि-पुराणनरसिंहपुराणादि, विष्णुधभैसीरधभैविष्णुमिवसूर्य्यरह-स्थानि रामायण्य ।

<sup>(</sup>१) धर्ममावरेत्।

## गदाधरपदती।

8रू

विणाधमात्तरादीनि च,—

एतच नित्यविद्यानाद्वेदार्यज्ञानोपायत्वेन नित्यमेव कर्त्तव्यम् । तदुत्तं,—

दितहासपुराणाभ्यां वेदं ससुपवृंहयेत्।
विभेत्यत्यात् युताहेदो ममायं प्रहरिष्यति ॥ इति ।
प्रतएवात्र दतिहासपुराणपदं वेदार्थज्ञानोपयोगिश्रास्त्रोपलचणमिति।

मनुः,—

नित्यं ग्रास्त्राख्यवेचेत निगमांसैव वैदिकान् ॥
विविद्यक्तिताणि न्यायवैग्रेषिकसांख्यग्रास्त्राणि, धन्यानि नीतिग्रास्त्राणि हितानि वैद्यग्रास्त्राणि, निगमान् वैदिकान् निर्धण्टुप्रस्तीन्।

विद्विदिकराखाश धन्यानि च हितानि च।

याज्ञवल्काः,---

वेदाधीनिधगच्छेच ग्रास्त्राणि विविधानि च, विविधानि पातञ्जलपञ्चराचपाग्रपतादीनि।

साख्यं योगः पचरात्रं वेदाः पाश्रपतं तथा।
प्रतिप्रमाणान्येतानि हेतुभिनं विरोधयेत्॥
इति याच्चवल्कोनैवोक्तेः.—

एवं मन्वादिधभंगास्त्रावेचणस्याप्ययमेव कालः। सायं प्रातस्त्रया रात्री श्रुचिर्भूत्वा शृणोति यः॥

358

भविष्यपुराणाद्युत्तेतिकर्त्तव्यता च काम्यस्वणविषया न तु वेदार्ध-ज्ञानोपयोगिपुराणाद्यवेचणे, पुराणादीनि पूर्व्वमुक्तानि ।

दति षष्ठसप्तमभागकत्यम्।

## अयाष्ट्रमभागक्तत्यम्।

दच:,—

श्रष्टमें लोकयात्रा तु विहःसम्या ततः परम्। लोकयाता ग्रहाय व्ययचिन्ताधनार्ज्जनप्रकारान्वेषण्च सुद्धदादि-ग्रहगमनच्च, लोकयात्रान्तर्गतत्वादैयशास्रायवेचणमिहैव।

उदयास्तमयं यावत्र विष्रः चिणिको भवेदिति दच्चवचनाक्षोक-यात्राभावे पुराणशास्त्रावेचणाध्यापनविणुशिवदूर्गानामकोर्त्त-नादिकमिहापि कर्त्त्र्यम्।

इत्यष्टमभागकत्यम् । इत्यष्टधाविभक्तदिवसकत्यानि ।

## त्रय सायंसस्या।

यद्यपि विहःसस्या ततः परिमत्यनेन अस्तमनानन्तरमेव-सस्येति प्रतिभाति तथापि आतारोदयासायमर्जास्तिमत-भास्तरामिति व्यासवचनादर्जास्तिमिते सस्यारभः।

> उपास्य पश्चिमां सन्यां इलाऽग्निस्तानुपास्य च। सत्यैः परिवृती भुक्का नातित्ययाय संविशेत्॥

## गदाधरपदती ।

880

इति याज्ञवल्कायवचनात्,—

श्रोत्राग्निमांस्, सूर्येऽस्त्रभैनमप्राप्ते षट्तिंपज्ञिस्तयाऽङ्गुनै:, इत्युत्तकाले, उदरित यजमानो ब्रूयात् सायं प्रातरिग्नहोत इति कात्यायनवचनात्, अध्वर्युं प्रति उदरित प्रैष:।

3

प्र

सर्व

प्रात

वत्

तग्

मान

इत्य

मुप

स्वयं होमपचे प्रैषाभावः, उद्वरणं, उपासनस्यापि प्रादुष्करणं, ततोऽद्वीस्तिमिते सूर्ये सन्ध्यारमः।

त्रयातः सन्योपासनिविधं व्याख्यास्याम द्रत्युपक्रस्य मन्त्र-स्नानं बौधायनेनोक्तमिति मन्त्रस्नानमदृष्टार्थं स्नानिमित्ताभावे-ऽपि सायंसन्यायां कार्यम्।

याज्ञवल्करः,—

प्राणानायस्य संप्रोच्य त्वृचेनाद्वैवतेन तु । जपनासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्॥

प्रत्यक् पश्चिमामुखः, तत्राञ्चलिदानकाले पश्चिमा सन्ध्या सरस्तरी कणावणी हडा कणावस्ता हषारूढ़ा चिलोचना दिभुजा डम्बर-तिमूलहस्ता रुद्राणी रुद्रदेवता सूर्यमग्डलादायान्ती कैलास-निलया इति गायत्रीध्यानम्।

प्रत्यङ्मुखलेन यथारूपां सरस्ततीं ध्याला यद्वा ध्येयः सदेत्यादि ध्याला बहुनचत्रदर्भनपर्यन्तं सहस्रमतं दम्भ वा गायत्रीजपः उपविभय कार्यः।

उत्थाय प्रत्यङ्मुख्स्य इमं मे वक्ण तत्वायामीति हाभ्यां रात्रिपस्थानम्।

<sup>(</sup>१) -त्यचेन दैवतेन च।

<sup>(</sup>२) तं लायामीति-।

888

उपविश्य समाचारत् ग्रम्मये खाहा प्रजापतये खाहिति जलाञ्जलिदयदानम्।

अन्यसिवं प्रातःसन्ध्यावत्, दैवाद्यथोक्तकाले सन्ध्याया असम्भवे प्रातस्तनात्रदोषाद्वा सन्ध्याकालो विभिद्यत इति वृद्धमनुवचनात् प्रथमप्रहरमध्ये करणं, साग्निकस्य विशेषतः।

यावत् सम्यङ्न भाव्यन्ते नभस्यचाणि सर्वतः।

न च लोहितमत्येति तावत् सायं च इयते ॥ इति होमकालात् प्राक् जपत्यागेन होमारमः, गाहिपत्यं प्रदिचणी-कत्य यजमान उपविशेत्। श्राग्निच्योतिषं त्या वायुमतीं प्राणमतीं, खग्यां स्वर्गायोपदध्यामि भास्ततीं, इति मन्त्रेणाहवनीये समिधमादध्यात्, श्राग्निच्योतिच्योतिराग्नः स्वाहिति प्रथमाहितं जुहुयात्, प्राक्संस्यं समिदाधानं, धरापर्युचणं च, शेषः प्रातर्वत्।

स्मार्त्तहोमे, अग्नये स्वाहिति प्रथमाहितः, शेषं प्रातहींम-वत्, "सायंप्रातवें खदेवः कर्त्तव्यो बलिकर्म चे" ति वचनात् पक्वानेन तण्डुलादिद्रव्यान्तरेण वा वैश्वदेवहोमो बलिहरणं च ययोक्तं, यत्तु सायं त्वनस्य सिहस्य पत्नामन्त्रं बलिं हरेदिति तद्यज-मानस्य ऋत्विजां चासनिधाने बोध्यम्।

्त्रप्रणोद्योऽतिथिः सायं स्र्योद् ग्टहमागते।

इत्यतिथिपूजा च कार्यां, इत्वाऽग्नींस्तानुपास्ये चेत्युत्तेरग्नीनासुपस्थानं प्रदक्षिणावर्त्तनं प्रणामः।

तच प्रदोषे सप्तजनापापच्यार्थं शिवलिङ्गदर्भनं कार्यम्।

## गदाधरपद्वती।

882

तिकालं नो प्रपश्चित्त मुखं क्षणास्य नित्यणः। न तेषां पुनरावृत्तिर्विणालोकात् कथञ्चन ॥

इस्रुत्तेविण्यालयं गला दर्भनं कार्यम्।

प्रदोष न हरिं पश्चेत् इत्युक्तोः तदनन्तरं कार्य्यम्। प्रदोषो-रजनीमुखं न तु दर्भने चतुर्थ्यादिप्रदोषो याद्याः। चतुर्थीसप्तमी-वयोदगीप्रदोषवाक्येषु अध्ययनस्य निषिद्धत्वात्, तत्यमाणं लेख्यं, यत्तु सा रात्रिः सर्वकर्मन्नी महिणाराधनं विनिति पठन्ति, तत्यामाण्येऽपि न तावत्तिथिविशेषे रात्रिविशेषे विहितकर्मसु बाधकलम्। नापि,

दिवोदितं तु यलाम कदाचिदितवर्तते।

रात्री प्रथमयामे तु कर्त्तव्यमविश्वक्षितैरित्यत् बाधकत्वम् । नापि तिकालविहितपूजाजपहोमादौ विहितप्रतिषेधे विकल्पा-पत्तेः। कर्मप्रकरणेऽस्य वाक्यस्याभावात् एतादृशरात्रिक्यतिरित्ते पूजादिकं कार्य्यमिति न पर्युदासोऽपि ।

नापि,

सर्वकालमुपस्थानं सन्ध्ययोः पार्थिवेष्यते ।

अन्यत्र स्तकाशीचिवभ्रमातुरभीतितः दित वाक्यवत्पर्धु-दासः। ईदृशवाक्याभावात् तेनाध्ययनिष्धस्यवायमनुवादः, सर्वकर्मश्री सर्वविद्याध्यायनकर्मश्रीत्यर्थः। "या या प्रतिष्ठिता मूर्त्तिस्तस्यास्त्रिकालमर्चन"मिति तत्त्वसारसंहितावचनात् प्रति-ष्ठितसर्वदेवपूजा कार्या, गोपालपूजायां ध्याने विशेषः। विक्रान्तध्वस्तवैरिव्रणमजितसुपास्तावनीभारमादै-'
रावीतं नारदाद्येर्भुनिभिरनुदिनं तत्त्वनिर्णीतहेतीः।
सायाक्ने निर्मलं तं निरूपममजरं पूज्येत्रीलभासम्,
मन्त्री विख्वोदयस्थित्यपहरणपरं सुक्तिदं वासुदेवम्॥
हारीतः,—

तिसम्यमवस्तन्दिवार्चनजपश्चोमध्याननियभानुष्ठानं हर्न् व्रतत्वं चिसम्यनियमिनां पाणा शीर्यते, तपो भूयस्वसुपैति, ब्रह्म प्रकाशतां गच्छिति, श्रवस्त्रनं सर्वाङ्गोपेतं, देवार्चनादिनियमाः तैब्रह्म प्रकाशतां यातीत्यर्थः। जपः प्रणवस्य, ध्यानं निराकारं साकारं च, होमस्तु नित्य एव।

दत्तः,—

प्रदोषपश्चिमी यामी वेदाभ्यासेन ती नयेत्। यामद्यं भयानी हि ब्रह्मभ्याय कल्पते॥ तिस्मिनेव प्रयुक्तानस्तिस्मिनेव प्रजीयते।

तिसान् प्रदोषपिश्वमयामे प्रयुद्धानी वेदं पठन् तिसानिव परं-ब्रह्मणि लीयते, इति वचनाहिदाभ्यासः कार्यः, अत्र प्रदोष-पश्चिमयामयोः कर्मान्तरविधानादावश्यककर्मान्तरव्यतिरिक्त-काले वेदाभ्यास इति भोजनमिष प्रथमप्रहरूपे प्रदोषे, साई-प्रहरयामत इति यामहयं श्रयान इत्यस्य सङ्गोचकत्वेन प्रदोषा-

<sup>(</sup>१) -माद्यै-।

<sup>(</sup>२) रागीतं।

सम्भवे बोध्यं, तेन पूजादानन्तरं कियत्कालं वेदाभ्यासः। तजा सम्भवे तटूईघटिकाद्वयं यावत्।

अर्दरात भोजननिषेधात्।

महानिया तु विज्ञेया मध्यमं घटिकालयम्।

इति वाक्यस्य सम्मूललेऽपि स्त्झाईरानस्य निषेधायोग्यलेन तदुभयपार्श्वकालग्रहणेन महानिशायां भोजनविगानं, ग्रतएव मुक्ते ग्रिमिन भुन्जीत यदि न स्थान्महानिशा इति लिङ्गं दृश्यते, एवं नक्तं चैवान्यपर्वस्विति ग्रमावास्यासंक्रान्तिपौर्णमासीस नक्त-भोजनं निषिद्यम्।

न सायं प्रातराशित इति वचनाहिवा पूर्णीदरस्य न राती भोजनं, तदा जलेन प्राणाइतिस्तन्मन्त्रजपो वेत्युक्तं, भोजनधर्माः पूर्व्ववत्।

थिष्टा:,--

राती भीजनकाले तु यदा दीपो विनम्यति ।

पाणिभ्यां पात्रमादाय भास्तरं मनसा स्मरेत् ॥

ततो दीपं पुनर्दृष्टा तच्छेषं भीजयेत्ररः ।

दिधसक्ष्यधानातिलसम्बन्धदास्याद्वतानि वर्जयेत् ॥

विल्लप्रलमिप श्रीकामेन नाद्यं, न रात्री दीपं विना, तेन चन्द्रालोकादिसलेऽपि दीप श्रावस्थकः, द्वि राविभोजनप्रकरणम्।

884

## अय शयनम्।

दच:,-

यामदयं ग्रयानस्य ब्रह्मभूयाय कल्पते । गर्वर्या मध्यमौ यामौ इतग्रेषं हविश्व यत् ॥ भुज्जानश्व ग्रयानश्च ब्राह्मणो नावसीदति ।

अन तयाणां वर्णानां पूर्वराने प्रजागरणिमिति ग्रङ्घलिखितवचनम् प्रथमयामपरम्।

नारदः ग्रङ्ख, —नार्द्रपादः सुप्यात्रोत्तरापरिश्रराः, न नग्नो नानुवंशं नाकाशे न पलाश्रयमे न पञ्चदारुक्तते न 'गउग्नक्तते न विद्युद्ग्धक्तते।

न भिन्ने नाग्निमुष्टि न घटसिक्तद्वमजे न सम्मानभून्यालय-देवतायतनेषु, न चपलमध्ये न धनधान्यगोगुरुचुतामसुराणासुपरि,

> नोच्छिष्टो न दिवा स्वपेत्र सन्ध्यायां न भसानि। देशे न चाश्चचौ नार्ट्रे न च पर्वतमस्तने।

श्रपर: पश्चिमप्रदेश:, वंशो ग्टहमूर्डन्यश्रेणीसज्ञकदीर्घकाष्ठं तस्याधस्तात्तहैर्घ्यानुकारेण दन्तं काष्ठं श्रनुवंशं, पञ्चदारुकते पञ्च-जातीयकाष्ठकते, चपलोऽत्र व्यसनी, श्राद्वें देशे शयनादी च।

<sup>(</sup>१) न राजभग्नकते-।

<sup>(</sup>२) न च जनमध्ये न धनधान्यगो त गुरुक्तागसुराचा सुपरि।

## गदाधरपदती।

88€

क्षचित्तु, एकद्रुमे यशो वृच्चदयनिर्मितय धन्यतरः, तिभिरा क्षजवृद्धिकरयतुर्भिरिष यश्याग्रंग्र, पञ्चवनस्प्रतिरचिते पञ्चलं याति यः ग्रेते, षट्सप्ताष्टतरूणां काष्ठेष्ठेटिते च कुलच्यः। ग्रन्थेन च संयुक्ता तिन्दुकी शिंग्रपा च ग्रुभफलदा। न श्रीपणीतरुष्विता न देवदारुवच्चरिचता च।

हारीत:,—

नान्यपूर्वे नामपीठोपधाने न तिर्थिगुदक्पत्यक्षिराः,
न नग्नो नामचिनींच्छिष्टो न प्रगे नोचैर्निमायां भाषेत, अन्यपूर्वे
पूर्व्वमन्योपभुक्ते, तिर्थ्यक्षिरा विदिक्षिराः। मङ्गलिखितौ,
न विमीर्णखट्वायां नान्यवर्णीपसेवितायां अनभ्युच्य, न भूतपचयहायतनेषु न मममानवृत्तच्छायासु न पर्व्वणि न रभसोत्सवे वा,
अनभ्युच्य अप्रचाच्य, ददमापदि, ग्रुद्धान्तरं प्रमाणच्च द्रव्यमुद्धिप्रकर्ण लेख्यं, पर्वणि पर्वमितिपत्सन्धी, रभसोत्सवे प्रवन्नवाद्युत्सवे,

ज्यनाः, न तैलेनाभ्यत्तिश्रराः स्वपेत्, न दारेण प्रविशेत्, नादीचितः क्षणाचमीणि सुप्यात्, क्षणाचमी क्षणामृगचमी, तत्र-श्यनं निषिदं न तूपवेशनम्।

शिष्टाः,—

स्वयः प्राक्षिराः भेते स्वयः दिच्णाभिराः।
प्रत्यक्षिराः प्रवासे तु न कदाचिदुदक्षिराः॥
सुधीतग्रुद्धपादस्तु स्वाचान्तः ग्रयने ग्रुची।
टिसंहं पद्मनाभञ्च ग्रयने संस्मरेसदा॥

688

सर्पाणां वारणार्थे इसं मन्त्रमुदीरयेत्।
निर्मादाये नमः प्रातनिर्मदाये नमो निश्चि॥
नमोऽस्तु नमादे तुभ्यं त्राह्मि मां विषम्पेतः।
सर्पापमपे भद्रन्ते गच्छ सपे वनान्तरम्॥
जनमेजयस्य यज्ञान्ते श्रास्तिक्यवचनं सार।
श्रास्तिक्यवचनं स्मृत्वा यः सपीं न निवर्त्तते॥
श्रास्त्रा माधवस्रव मुर्जा गिरिवं जहतो यथा।
श्रास्त्यो माधवस्रव मुजुजन्दो महामुनिः॥
कफत्यो मुनिरास्तिक्यः पच्चैते सुख्शायिकाः।
हनूमानञ्जनास्तुरित्यादिस्तोत्रपठनञ्च॥

साग्निकस्य तु दर्भपौर्णमासयोः कात्यायनेन, त्राहवनीयग्टइ-ग्रय्याधः, गार्हेपत्यस्य वा, इति यत् स्त्रितं तत् खट्टाग्रयन-निषेधपरं न तु वस्त्राद्यास्तरणनिषेधपरम्।

जायाया अलङ्कारयहणादिवेश:।

तथाचापस्तस्वः,—

सदा निमायां दारान् प्रत्यलङ्गुर्वीत, इति अत्र सदेत्युक्तेरप-भोगाभाविऽपि विमः कार्यः। गदाधरपबती।

882

## अय शयनपद्धतिः।

रातिप्रथमयामानन्तरं यथोत्तप्रयने प्रयानी दिचणहस्तं जायाया दिचणांसेन हृदेगं नीला हृदयस्पर्णनं कुर्यात्, तत्र मन्तः, यत्ते सुषी मे हृद्यं दिवि चन्द्रमिस श्वितम्।

वेदाइं तन्मां विद्यात्पश्चेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृण्याम शरदः शतं, इति एवसतुगमनिऽन्तुगमनिऽपि एवमत-जर्द्वमिति पारस्त्रस्त्रात्, ततः सन्भोगः, ऋतौ तु सन्भोगात् पूर्वं योनिसर्थनं गोभिलोक्तम्।

तत्र मन्तः, विषायोगिं कलायत वष्टा रूपाणि विध्यत्। श्रामिश्चत् प्रजापितर्जाता गर्भे दधात्, गर्भे धेहि शिनीवाली-गर्भे धेहि प्रयुष्ट्रके, गर्भेन्ते श्रक्षिनी देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजी, इति सम्भोगानन्तरस्तौ श्रक्रशोणितलेख्यं प्रचाल्य स्नालाऽनृतौ तु श्राचमनमात्रं कला प्रयक्षयायां श्रयनम्।

तथाचापस्तभः,—

ऋती च सिंवपातीदारेणानुव्रतमन्तरालेऽपि दार एवं ब्राह्मणवचनाच संवेशनं स्त्रीवाससैव सिंवपातः स्थात्, यावसिंविपातं च सहश्रया तती नाना, उदकोपस्पर्शनमिष वा लेपात् प्रचाल्याचम्य प्रोच्चणमङ्गानां, इति, सिंवपातः संयोगः, अनुव्रतं पर्वादिवर्जनक्षपव्रतमनुगम्येत्ययः, अन्तरालेऽन्तती, ब्राह्मणवचनात् विज्ञायते हीन्द्रस्वाष्ट्रमित्यादिवस्थमाणवेदभागविश्येषोत्तेः स्वीवासः स्वीभोगार्थवसं, ततो नानासम्भोगानन्तरं प्रथग्भूती स्थाताम्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

य

श्रीष

य

जार खय

मस् मैति

मिल

इति

काल्य

388

उदकस्पर्यनं स्नानं, एतहती, अनृती तु प्रोचणं, वैद्यमास्त्रेऽपि,—

दिवा वा यदि वा रात्री यत्नालं मैथुनं व्रजीत्। श्रनन्तरं प्रस्नपतो बलवर्णी प्रसीदतः॥ यद्यपि दिवा मैथुनं निषिषं तथाप्येतव्दाक्यस्य निषेधमुक्तंध्य तदाचरणवतोऽच्चस्य पथ्योपदेशकत्वादिवरोधः।

तथाच वृद्धशातातपः,—

महती तु गर्भगङ्गिलात् स्नानं मैयुनिनः स्मृतम्।
अन्तती तु सदा कार्य्यं शीचं सूत्रपुरीषवत्॥
सियुनीभूय तया सह सर्व्यां न श्रयीत, सर्व्यां रातिमितिशेषः।

याज्ञवल्काः सोऽपि।

दावेतावश्ची स्थातां दम्पती शयनक्षती।

शयनादुखिता नारी श्रुचि: स्थादश्चिः पुमान्॥

जायायाः श्रुचित्वं स्नानपोत्त्रण्यितिरेक्षणापि, स्वपती जायती वा,
स्वयं रेतःस्कृत्वने बह्दारण्यके सूयते, सुप्तस्य वा जायती वा रेतः
स्कृत्वित तदिभिष्टश्चेदनु वा मन्त्रयेत, यन्नेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कंस्तीद्यदीषधीरप्यलसद्यदपः, इदमहन्तद्रेत श्राददे पुनर्भा
मैलिन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः पुनर्श्विर्विष्णा यथास्थानं कल्यन्तामित्यनामिकाङ्गुष्ठास्थामन्तरेण स्तनी वा भूवी निष्टच्चात्।

इति, तथाच रेतःस्कृत्वने शीचाचमने कल्या यन्नेऽद्य रेत इत्यादि
कल्यन्तामित्यनेन मन्त्रेण रेतसी दर्भने तदिभमर्भनं, स्तन्यो-

## गदाधरपदती।

४५०

र्भुवोर्वा मध्ये निर्मार्ज्जनं, यदर्शने तु मनसा पठनरूपमनुमन्त्रणं, दित व्यवस्थितो विकल्पः, विज्ञानेष्वरीये तु हरतो दर्शना-दर्भनयोरिप यनुमन्त्रणपची लिखितः, तदनन्तरं मृदािद्वः चालनं याचमनं च, दित शयनपद्धतिः।

भू

भ

तत्र ऋतुविचारः।

मनुः,—

ऋतुकालिभगामी स्यात्सदारिनरतः सदा।
पर्ववर्जं व्रजेचैनां तद्वतो रितकाम्यया॥
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोड्गः स्नृताः।
तासामाद्यायतस्रसु निन्दितैकादभी च या॥
तयोदभी च भेषाः स्युः प्रभस्ता दम रात्रयः।
युग्मासु प्रता जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु॥
तस्माद्युग्मेषु प्रतार्थी संविभेदात्त्वे स्त्रियम्।
पुमान् पुंसोऽधिके मुक्ते स्त्री भवेदिधिके स्त्रियाः॥
समिऽपुमान् पुंस्तियौ वा चीणिऽस्पे च विपर्ययः।
निन्द्यास्त्रष्टसु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्॥
ब्रह्मचार्य्यव भवित यत्र तत्रात्रमे वसन्।

ऋतुः स्त्रीणां गर्भधारणयोग्यावस्था, तदुपलचितः काल ऋतुकालः, तनाभिगम एव व्रतं यस्य स ऋतुकालाभिगामी ।

वर्ते इति स्त्रेण वर्तार्थे णिनि:, पर्ववर्क्जमित्यृतावरृती व, पर्वाणि तु पूर्णिमामावास्थाऽष्टमीचतुईशीसंक्रान्तय इति पूर्व सुक्रानि, भार्था रितकाम्यया भार्यो सुरतकामनया निमित्त

848

भूतया, तद्वार्यागमनमेव व्रतं यस्य स तयोक्तः, ऋतावनृती च भार्याकामनायां न दोष इत्यर्थः।

तथाच याज्ञवल्काः,—

यथाकामी भवेदापि स्त्रीणां वरमनुसारन्। स्त्रीवरस वेदे,—

विज्ञायते हीन्द्रस्वाष्ट्रं तिशीधं हता पापग्रहीतमात्मानम-मन्यत, सर्व्वा भूतान्यभ्याक्रोशन् भूणहिनति।

स स्त्रिय उपधावदस्य में भूण्हत्याये हतीयं प्रतिग्रह्णीतिति, ता अब्रुवन् किं नीऽभूदिति, सोऽव्रवीदरं हणीध्वमिति।

ता अबुवन् ऋती प्रजा विवामह इति, काममाविलजनितोः सम्भवाम इति, तथिति ताः प्रतिजयहः, आदिजनितोरिति तोसुन्।

पुत्रजन्मपर्यन्तं कामसन्धवाम, ग्रस्मदिच्छ्या पुरुषसन्धोगं लभेमहोति यावत्, पुत्रजन्मानन्तरं पुत्रान्तरजननमपेच्य यथा-कामिलमिति ज्ञियम्।

एवं स्तीकामनायां व्यभिचारमङ्गानिवृत्तयेऽनृताविष गमन-मावश्यकम्। युग्मास्त्रत्यादी श्रुतिः, —युग्मास्त्रत्यी भवत्यान्तर्वम-युग्मास्त्राप्यायते तस्त्रादासु क्रमात्युचा दुहितरश्च जायन्ते दृति, समे स्त्रीपंशोणितश्रुक्ते समेऽपुमान् नपुंसकः।

<sup>(</sup>१) युग्मस्तनीभवत्याभिवम् ।

### गटाधरपहती।

४५२

तथाच यमः,—

युगपद्यत वर्त्तेत विद्यात्तत नपुंसकमिति, श्रुक्तशोणितसाम्ये-पुंस्तियौ वा तादृशयमलं वा।

पुनर्यमः,—

यदि सभोगकाले तु पुरुषो रागमोहित:।
हिधा समुत्नृजेच्छुक्रं यमलं तत्र जायते॥
प्रकाधिको हिधोत्सर्गे स्तीयुगलिमत्यर्थः। चीणे निःसारे
प्रकाधिको न्यूने च विपर्ययो गर्भानृत्पत्तिः।

निन्द्यास श्राद्यचतुष्टयैकादशीत्रयोदशीरूपास षट्स।
श्रामास श्रानिन्द्रास श्रष्टस श्रयादिनिन्द्रदशरात्रिमध्ये युग्मासयुग्मास श्रष्टस वर्ज्यम् रातिद्रयमेव गच्छित्रत्यर्थः। ब्रह्मचार्ये
ब्रह्मचर्य्यफलभागित्यर्थः। यत ततात्र्यमे गाईस्थेऽपीत्यर्थः।
स्तीवरसत्वेऽपि ब्रह्मचर्यफलकामस्यानृती न गमनशङ्केत्यर्थः।
याज्ञवल्तीये तु विशेषः,—

षोड़शर्त्तुर्निशाः स्त्रीणान्तासु युग्मासु संविशेत्। ब्रह्मचार्येव पर्वाण्यायायतस्रसु वर्ज्ञयन्॥ एवं गच्छन् स्त्रियं चामां मघां मूलाच वर्ज्ञयेत्। स्त्रस्य दन्दी सक्तत्पृत्रं लच्चण्यं जनयेत् पुमान्॥

चामां रजस्तलावतरद्वथलव्याहारादिभिश्वाल्यवलामित्यर्थः। मवां मृलाचिति गण्डलचणं, स्रस्थ द्रन्दी वलवति चन्द्रे, एतवान्य-ग्रुभग्रहोपलचणं, एतल्यथमर्तुनिरूपणे वाच्यम्।

षोड्गरातिमध्ये राविचतुष्टयं वर्ज्ञां, अविश्रष्टासु दादमस

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

1

-

**u** 

E

प्रय

ि

व्य

7

12

स्त

राजिषु पञ्चमसप्तमनवमैकादमतयोदमपञ्चदमरूपा अयुग्मरातय-स्याज्याः, भविमिष्टासु षट्सु रातिषु पर्वाणि त्यक्का सङ्गमे विमिष्टः पुत्रो भवित। एकस्यां राज्ञां सकदेव गमनं न दिस्तिरेवं सित ब्रह्मचर्यफलभागित्यर्थः। भ्रजायुग्मरातित्यागो नाधममें हेतुः किन्तु पुत्रोत्पादनार्थं एव, पर्वत्यागसु अधमें हेतु-तयैवेति ज्ञेयम्।

यद्यपि वामनपुराणे, पूर्णास योषित्यरिवर्ज्जनीया, पूर्णास पञ्चमीदममीपञ्चदम्यः, तथा बुधेन योषामिति बुधवारो निषिदः, योषित्मघासित्तकास्त्तरासु च, इति नचत्राणि। वाराहे,—

षष्ठाष्टमी श्रमावास्या उमे पचे चतुईसी।
मैयुनं न च मैवेत दादशीच मम प्रियाम्॥
दति षष्ठी दादशी च निषिदे। चतुर्थां मैयुनवर्ज्जनं विश्वालीकप्राप्तिपालकत्वात्नास्यं न नित्यम्। पर्वस् षष्ठगाच यमोक्त्यादिषु
यो विशेषनिषेधः स दोषातिश्यार्थं दति तद्वचनानि न
लिखितानि।

तिथिवारनचनेषु निषेधाः सन्ति ते च प्रथमत्तीवेव।
दिच्चणदिद्मुखगमनचाप्यभिनवासु नारीषु ।
व्ययमपि श्रस्यफलानां न बुधा बुधवासरे कुर्थुरित्यादि वचनान्तरात्। बद्दनिषेधपरिपालने सङ्गमस्य निर्विषयत्वापत्तेच पर्व्धवर्ज्जनन्तु सर्व्वर्तुष्विपि, सर्व्वत्र तिथिनचत्रयोभैंथुनादिनिषेधस्तत्तिष्यादिव्याप्तिसमय एव नलहोराने, संक्रान्ती तु तदव-

च्छित्राहोराने इति पूर्ळमुत्तम् । चतुर्थदिवसरानी सङ्गस्य मानवीयायुत्तिषु निषिद्धलेऽपि "स्नातां चतुर्थदिवसे राती गच्छिदिचचणः," इति महाभारते । चतुर्थेऽङ्कि स्नातायां युग्मासु वा गर्भाधानवदुपेतो ब्राह्मणो गर्भं सन्द्धातीति हारीतीये । चतुर्थायम्ख्यूत्तरोत्तराः प्रजानिः श्रेयसार्थमिति ग्रापस्तस्वीये । चतुर्थरात्रौ विहितत्वात् रात्रौ चतुर्थ्यां पुनः स्थादत्यायुर्गुण-वर्ज्ञित इति दोषसहिण्युतयेव चतुर्थरात्रौ सङ्गाचारः सङ्गच्छते । केवलं प्रथमत्तावेव चतुर्थरात्रिनिषेधो दृश्यते । तथाच षोड्गरात्रौणां फलानि ।

रानी चतुर्थां पुतः स्थादलायुर्गुणवर्ज्ञितः ।

पञ्चस्यां पुनिणी नारी षष्ठाां पुत्रस्तु मध्यमः ॥

सप्तस्यामप्रजा योषिदष्टस्यामीखरः सुतः ।

नवस्यां ग्रुभगा नारी दशस्यां प्रवरः पुमान् ॥

एकादश्यामधन्मां स्त्री द्वादश्यां पुरुषोत्तमः ।

त्रयोदश्यां सपापा स्त्री धन्मसङ्गरकारिणी ॥

धन्मध्वजी 'कतज्ञश्च श्रात्मवेदी दृढव्रतः ।

प्रजायते चतुर्दश्यां गुणोधरिन्वितः सुतः ॥

जायन्ते पञ्चदश्यान्तु बद्वपुत्रा पतिव्रता ।

विद्वान् लच्चणसम्पूर्णः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥

<sup>(</sup>१) हतकय-।

#### त्राचारसार: ।

844

श्राययः सर्वभूतानां षोड्ग्यां जायते सतः । इति, तीर्थसतुः ।

देवलः,—

श्रतीर्थगमनात् पुंसस्तीर्थसंगुह्नात् स्त्रियाः । उभयोर्डमेलोपः स्याद्वेषेण च विश्रेषतः ॥ यौगपद्ये च तीर्थानां विवाहः क्रमश्रो भवेत् । रचणार्थमपुताणां ग्रहणं क्रमशोऽपि वा ॥

हेषेण ऋतौ पुंसोऽगमने हेषेण स्तिया ऋतुगोपने च महान् दोष:, वह्लीषु ऋतुमतीषु अपुता प्रथमं गन्तव्या। सर्वासु पुतिणीषु वा ऋतुपाथम्येन, ऋतुसमानकालले च विवाहक्रमेण गमनमित्यर्थ:।

यमः,—

ऋतुस्नातां तु यो भार्थां सिन्धी नोपगच्छित । घोरायां ब्रह्महत्यायां पचते नात संगयः ॥ भार्थ्यास्तुसुखे यसु सिन्धी नोपगच्छिति । पितरस्तस्य तं मासन्तस्मिन् रेतिस शेरते ॥

बीधायनः,--

ऋती नोपैति यो भार्थ्यामनृती यश्व गच्छिति।
तुत्वमाहुस्तयोदींषमयोनी यश्व सिञ्चति॥
ऋतावगलाऽनृती गमनेऽयं दोषो न तु ऋतुगमनानन्तरमनृतुगमने, स्त्रीवरेण श्तस्यादुष्टलात्।

<sup>(</sup>१) तस्य दुष्टलात्।

### गदाधरपदती।

४५€

देवल:,—

यः खदारातृतुद्धातान् खस्यः सनीपगच्छिति । भूणहत्यामवाप्नीति गर्भम्याप्य विनश्यति ॥ एवं चास्य चान्द्रायणादिगुरुपायश्चित्ताई लेन

"ऋतुं न गच्छेद्वार्थां यः सोऽपि कच्छाईमाचरे" दिति वह-सत्युक्तिर्देशान्तरस्यविषया।

श्रयमतुकालविधिरपूर्व्वविधिः, पुत्रोत्पादनफलं प्रत्यप्राप्तस्य तहमनस्य पास्त्रेण विधानात्, नियमविधेसु नाग्रङ्का, पुत्रोत्पादने स्रतुगमनस्य पाचिकप्राप्तेरभावात् । विज्ञानेखरैसु नियम इति यदुक्तं तत्पुत्रोत्पादनस्य नित्यत्वाच स्रतुगमनमपि नित्यमित्यभि-प्रायेण इति बोध्यम् ।

नापि परिसंख्या, ऋतुगमनस्य पुत्रीत्पादनं प्रति प्राप्ति-रभावात्।

तथाच,---

विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियम: प्राचिक सति। तत्र चान्यत च प्राप्ती परिसंख्येति कीर्च्यते॥

एवच ऋतुगमनं सन्यावन्दनादिवित्रत्यम्, दिरातिमात्रगमनं पुरुषार्थौ ब्रह्मचर्य्यफलार्थेलात्, तेन फलकामनाविरहे निषिद्ध-वर्जे युग्मसर्व्यरातिगमनं पुत्रार्थिना कार्य्यं, एकस्यां रात्री एकवारिमिति च पुत्रोत्पादनविधियेषत्वात्र पृथक् पुरुषार्थः तेन बह्वीषु ऋतुमतीषु सक्तत्सक्तद्मनमेकरात्वावप्यविरुद्धं, श्रऋतुगमनिषिधम् स्त्रीकामनाविरहे, स्त्रीकामनायां तु तत्ना-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

प्य

उत

गर

मु

प्रत

स्म

प्यभिगमनं नित्यं उत्पन्नपुतस्य तु न ऋतुकालगमननियमः।
ऋतुकालाभिगामी स्याद्यदि पुत्रो न जायते, दति कीर्मीकेः
उत्पन्नैकपुत्रस्य तु स्त्रीकामनाविरहे ऋतावगमने न दोषः।

स्तीकासनाया ऋतावन्दताविष गमनं नित्यमेव, श्रतएव बहु-पत्नीकस्येकस्यां पुत्रीत्पादनेऽिष श्रन्यस्याः सकामनियमाहताव-गमने दोषः।

पष्टच्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्।

यजेत वाऽष्वमेधेन नीलं वा द्यषमुत्रान्ते ॥

इत्युक्तेः पुत्रवतः पुत्रान्तरोत्पादनं काम्यम्।

तस्य ऋती गमनं काम्यमेव।

न मांसभचणे दोषो न मद्ये न च मैथुने, इति मनूकेः।

एवं दुह्तित्वलामनार्थमयुग्मराविगमनमपि काम्यमेव।

यदा तु जातकादिवभेन पुत्रोत्पत्त्यभावनिश्वयो "दौहितस्य
मुखं दृष्टा किमर्थमनुष्ट्रत्समी"त्युक्त दिभा दौहितहारा भ्रानृष्य
मिच्छेत्तदा दुह्तित्वजननार्थमयुग्मराविगमनमपि नित्यमेव।

पुत्रोत्पादनविधी संस्कारविधी वा पंस्वस्योदेश्यविभेषणत्वेनाविव
चितत्वात्, भ्रतएव पुराणेषु दत्तक्तिमादिषु 'दुह्तितनुकत्यः।

स्मर्थते, यदा कुन्तिभोजेन स्वसुता कुन्तुभूरनान्ते यादवाय दत्ता।

यसु दिभार्थः पुरुषो स्नेहेनैकां तु पश्यित।

<sup>(</sup>१) दत्तकत्त्रिमादिदुह्निवानुकल्पः। पूद

### गदाधरपडती।

तेन पापेन लिप्येऽहं यदाहं नागमे पुनरिति वाराहोती समदृष्टिलसुत्तं तत्स्रेहवशेन सलारतारतस्यविषयम्।

स्तीणां मीभाग्यतो जैष्ठामिति कात्यायनोत्त्या स्नेहस्य कर्त्तु-मुचितत्वात्, स्त्रिया ऋतुसत्वे स्त्रीकामनायां सप्ततिवर्षस्यापि पुरुषस्य ऋतावनृतौ सीगमनेऽधिकारः।

तथाच ल्डाः,-

84ूद

नर्ते वे षोड्शादर्षात्मप्तताः परतोऽपि वा । श्रायुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगङ्कर्तुमर्हति॥

इति षोड्यवर्षाद्दते षोड्यिक्विनेत्यर्थः, तथाच षोड्यवर्षादूर्वं सप्त-तिवर्षपर्यन्तं स्त्रीगमनेऽधिकार इत्यर्थः। ननु "दितीयमायुषी-भागं कतदारो ग्रहे वसेदि"त्युक्ता पञ्चाणद्वर्षपर्यन्तमेव गार्चस्यो-केस्तदूर्वं ग्रहस्थधर्ममध्यपतितस्त्रीगमनस्यापि निषेधः प्रतीत-इति चेत्, न।

ग्टहस्यसु यदापश्येद्व सीप सितमात्मनः।

श्रपत्यस्येव चापत्यं तदारस्यं समाश्रयेदिति मन्तौ श्रव्यव-स्थितकालवलीपलितपीत्रोत्पत्यविधिलेन गार्चस्यस्रृतेः। एवं चतुर्विभित्तवर्षाविधकस्यायुःप्रथमभागस्य ब्रह्मचर्यकालत्वेनोक्ता-विप तन्मध्ये सम्पूर्णवेदैकमाखस्य स्नातकत्वेन पञ्चदमचतुर्दम-वर्षादौ विवाहे पञ्चविंमतिवर्षात्पूर्वमृताविभगमनस्यामासीयता पत्तेश्च।

तयाच पञ्चाग्रहषाट्रह्वमिष ग्रहस्थाश्रमिले ऋतुगमनं न विरुदम्। क्

इति ब्रह्म

त

इति

ন

### श्राचारसारः ।

348

क्रमंपुराण,—

उदासीनः साधकय ग्रहस्थो हिविधो मतः।
कुटुम्बभरणे 'सक्तः साधकोऽसी ग्रही भवेत्॥
क्रिणानि त्रीरखपाकत्य त्यक्का भार्याग्रहादिकम्।
एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मौचिकः॥
इति ग्रहस्यस्यैव हैविध्योक्तेः।
ब्रह्मज्ञानञ्च ग्रहस्यस्यापि कार्यम्।

तथाच मनुः,—

यथोत्तान्यपि कर्माणि परिहार्थ दिजोत्तमः।
श्रात्मज्ञाने च सत्तः स्यादेदाभ्यासे च यत्नवान्॥
याज्ञवल्काः,—

यसु न्यायागतधनस्तलनिष्ठोऽतिथिप्रियः।

श्रादकत्रत्यवादी च ग्रहस्थोऽपीह मुचते॥

इति ग्रहस्यलापरित्यागेन मोचाधिकारिलोकेः।

किञ्च,—

विरतः: प्रव्रजेद्दिद्दान् सरत्तसु ग्टहे वसेत्। सरतः: प्रव्रजेन्मूटो नरकं प्रतिपद्यते॥

तथा,--

त्रनधील दिजो वेदमनुत्पाद्य तथाताजान्। त्रनिष्टा विधिवद्यज्ञैमीचिमिच्छन् व्रजलधः॥ इति सरक्तस्य पुत्रोत्पादनं विना सत्यासिऽप्यनिधकारः, यावज्जीवः मन्निहोत्रं जुहुयादिति विरोधाच पाचिकान्निसमारोपवद्दान-प्रस्थस्य सरक्तत्वं प्रत्यनवकाणः।

पुनेषु दारात्रिचिष्य वनं गच्छेत्सदैव वा।

प्राजापत्यं निरूप्येष्टं सर्ववेदस्य दिचणाम्॥

प्राज्ञायत्यं निरूप्येष्टं सर्ववेदस्य दिचणाम्॥

प्राज्ञान्यग्नीन् समारोष्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्ग्यहात्।

इति स्मृत्या यावज्जीवश्वतेवीधी न युक्तः, तेन ऋणापकरणमन्तरेण पुरुषमेधं विना न वनवासः सद्यासी वा, विरक्तस्य तु
वनीभूत्वा प्रवृजेत्॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेदिति श्रुत्या यावज्जीवसङ्गोचेन सत्रास इति ।

तर्ह्षं ब्रह्म सम्पद्यत दत्यपि विरक्तविषयं, पञ्चाशदर्षाट्र्डं वैराग्यस्य प्राधिकत्वात्, तेन पञ्चाश्रद्वषे स्रक्तस्य वानप्रस्थ-धर्मैत्वेन जर्ड्वरेतस्विमिति न वक्तं शक्यम्।

किञ्च,

कली वानप्रस्थात्रमो निषिद्धः, तस्मात् स्तीकामनायां पञ्चा-ग्रहर्षाटूर्द्वमपि स्तीसङ्गमेऽधिकारः।

मनुः,—

रजसाभिष्मतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः।
प्रज्ञा तेजो वलं चचुरायुश्चैव प्रहोयते॥
एतिवरावविषयं, श्रश्चदिवसेष्विति देवलोक्तेः। प्रथमेऽहिनै
चाण्डालीति वच्यमाण्ब्रह्माण्डोक्तेश्व।

#### भाचारसार:।

868

ब्रह्माग्डे,—

महताविभगमः शस्तः स्वपत्नामवनीपते।
प्रवान्तृत्वे'ग्रभे काले स्तियो युग्मासु रातिषु॥
न स्नातां तु स्तियं गच्छे वातुरां न रजस्वलाम्।
नाप्रश्रस्तां न कुपितां नानिष्ठां न च गुर्ळिणीम्॥
नादचिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम्।
चत्चामामतिभुक्तां वा स्तियं चैभिगुँगैर्युतः॥
स्नातः स्वत्रस्थक्षान्तो नाभान्तः च्रिधतोऽपि वा।
सकामः सानुरागस व्यवायं पुरुषो वजीत्॥

नोपेयादित्यधिकारे शङ्कलिखिती, न मलिनां नाश्रक्तां ना-भ्यक्तां नाभ्यक्तः न रोगात्तां न रोगात्तः।

न होनाङ्गीं नाधिकाङ्गीं तथैव च वयोऽधिकाम्।
नोपेयाद्रभिणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषुः॥
रोगोऽच सम्भोगवर्षनीयः, वयोऽधिका उपरतरजस्का।
विशिष्ठः.—

न मलबद्वाससा सह संविधेत्ररजखलया नायीग्यया, मल-बद्वाससाऽमध्यलिप्तवस्त्रया, श्रयोग्ययाऽप्राप्तयीवनया।

गौतमः,—

न कन्यां सिष्येत रिरंसयेति लच्चीधरः

<sup>(</sup>१) पुनामक्षे-।

### गदाधरपदती।

8६२

पुन: ग्रङ्घालिखिती,—

न दिवा मेथुनं व्रजेत्, स्नीवा श्रल्पवीर्यादि वा प्रस्यन्तेऽल्या-युषय तसादितद्वर्जयेयज्ञाकामः पितृणां नोच वै तन्तुं किन्यात्, प्रतिसिद्धमेथुनेनेत्यर्थः।

तथा,—

न यादं भुक्ता न हला नामन्तितः यादे न वृती न दीचि-तय, दीचितलमवश्येष्टिपर्यन्तं, न देवायतनश्सग्रानश्चालयेषु, न वचमूले, न दिवा न सस्ययोः।

विश्वष्ठ:,—

ऋतुकालाभिगामी स्थात्पर्व्ववर्जं स्वदारेषु नातीर्थं उपेयात्। अतीर्थं योनिभिनं। अथाप्युदाहरन्ति। यसु पाणिग्टहीताया आस्ये कुर्वीत मैथुनम्। पिवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः॥

वौधायनः,—

यसु पाणिग्रहीताया त्रास्त्रे गच्छिति मैथुनम्। तस्येह निष्मृतिर्नास्तीत्येवमाहं प्रजापति:॥ अत्र निष्मृत्यभावेन महापातकप्रायश्चित्तेन ग्रुडि:।

एतच रेत:सेकपर्यन्तं, स्तियाच व्यवाये तीर्धगमने धर्मीभ्यच निवर्त्तत इति धर्मानिधकारः, तत्र तस्या रेतोमूलप्राणने चान्द्रायणं पुनः संस्तारच प्रायिचत्तम्। रेत:सेकात्पूर्वे यः पुनर्त्राह्मणो धर्मापत्नीमुखे मैथुनं सेवते स प्राजापत्येन ग्रध्यित,

### याचारसार:।

8€₹

देगकालावस्था-मैथुनेष्वपत्यगत-दोष-यवणादपत्योत्पादनाङ्गलम्। केषाचित्संयोगप्रयक्लेन पुरुषार्थलच्च।

# अथ रजखलाधर्माः।

तत्र विशष्ठः,—

न दिवा खप्यात्, न मांसमश्रीयात् न ग्रहान् परीचेत, न हमेन्न किञ्चिदाचरेत्। नाञ्जलिना पिवेन्न लोहिताय-मेन वा। न किञ्चिलुर्याद्ग्टहलेपनायपि। लोहितायमेन तामेण,

पैठीनसि:,-

मलबहासी धारयमाणा नीपमार्ज्ञयेत्, न वस्त्रजं धारयेत्, न गन्धान् सेवेत न विभूषयीत, नाग्निं स्पृश्चित्।

हारीत:,-

रजः प्राप्ता चेदधः श्रयीत, न च देवकार्यं झुर्यात्, भूमी कार्शायमे सत्याते पाणी चात्रीयात्।

देवकार्य्यनिषेधः पूजीपकरणस्थाप्यनवैचणमित्यर्थः कार्णाय-समयःपात्रम् ।

तैत्तरीयश्रुति:,-

या मलवदासमं सन्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो यामरख्ये तस्यै स्तेनो याम्पराचीं तस्यै ज्ञीतमुखोऽपगल्भो या

# गदाधरपद्वती ।

8€8

स्नाति तस्यै असु मारको याऽक्षे तस्यै दुश्वसांख्यया प्रतिख्यते तस्यै खलितरपमारी याऽक्षे तस्यै काणो यादतो धावते तस्यै ख्यावदन्तः। या नम्यानि निकक्तते तस्यै क्लीवः। या रजः स्जिति तस्या उद्मादकः।

या खर्चेण पिवति तस्यै खर्वः।

तिस्रो रातीर्नतचरदच्चितना वा पिवेदेव खर्वेण वा पात्रेण प्रजाय गोपीयायेति, सभवित्त मैथुनं कुर्व्वित्ति, श्ररखे यां सभवितीत्यन्वयः, तस्य इति षष्ठार्थं चतुर्थी, तस्यास्तेनः पुच इत्यर्थः, पराचीं ग्रामाद्दिगितां सभवन्तीत्यन्वयः ज्ञीतमुखो लज्जाकुलमुखः, श्रपगल्भोऽप्रगल्भः, या स्नाति तत्पुचो जलचरमस्यादिमारकः, प्रतिलेखनं भूमेः, खर्वी वामनद्दस्तः एवं व्रता-चरणाभावे प्रजावेगुखाद्वतं प्रजारचार्थं कार्यं इत्यर्थः।

## वहदारखने,-

यहं कंसेन पिवेदहतवाससा नैनां ह्य बलो न ह्य ब्युपहन्यात् तिरात्रं याप्रुयुरिति, ह्य बलो ह्य बलोति यूद्र यूद्रीस्पर्भनं निषिषं, पुनस्तत्रेव, मलब हाससं यशस्त्रिनीम भिक्तस्योपमन्त्रयते, इन्द्रियेण ते यशसा यादधामोति, सा च तदिभमन्त्रणं नाङ्गीकरोति स्थानत्यागादिना, 'एनादस्तेनानमस्थामन्त्रयते, इन्द्रियेण ते रेतसा रेत याददात्यभिपरः।

च

स्र

<sup>(</sup>१) एनादृक्ते मनसा सन्त्रवते।

#### याचारसार:।

8ई.भ्

# एवं तिरानं व्रतधारणम्, ब्रह्माण्डे,—

पटाच्छादनसंयुक्ता ग्टहाभ्यन्तरमाविभेत्।
न कस्यिचमुखमिष द्रष्टुमही भवेत्त सा॥
रभापनेण चाश्रीयादनमामिषवर्ज्जितम्।
न किन्छाच नखेः किचित्र सुवेभप्रधारिणी॥
प्रथमेऽहिन चाण्डाली दितीये ब्रह्मघातिनी।
त्वतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन मुध्यति॥
पञ्चमेऽहिन पाकाय संग्रुडा नात्र संग्र्यः।
यावस्र्योदयो न स्यात्र रटन्तीह पचिणः॥
तावत्कालं समारभ्य स्नायासुविमले जले।
सुप्रसन्नमनाः साध्वी चतुर्थेऽहिन मोभना॥
पटाच्छादितसर्व्वाङ्गा ध्यायन् विश्वं प्रजापतिम्।
न कस्यचित् मुखं पश्चन् स्नायासुविमले जले॥
यन्त्यजातिमुखं दृष्टा दृष्टान्त्यप्राणिनामिष।
यदि गर्भधरा कन्या स्ते पुत्रञ्च कुल्सितम्॥

तथा चतुर्थदिवसे श्रीतकमाँखिकारो भर्तृपादसम्बाहनादी च। श्रपत्यगतदोषसिहणोश्वतुर्थेऽपि सस्थोगः। पञ्चमेऽहिन स्मार्त्तकमाँखिकारः सन्धोगे चेति। सर्व्वमिदमस्मत्कते कालसारे सप्रमाणं लिखितम्।

## गदाधरपदती।

8€€

# अय रजखलाया असाध्यस्पर्शादी प्रायसित्तम्।

वृद्धशातातपः,—

उदका स्तिका वापि अन्यजं संस्प्रीद्यदि।
तिरात्नेणैव ग्रध्येत इति ग्रातातपीऽत्रवीत्॥
रजस्वना यदा स्पृष्टा चण्डालान्यश्ववायसे:।
तावित्तिष्ठेत्रिराहारा स्नाला कालेन ग्रुड्यति॥
रजस्वले तु ते नार्य्यावन्थोऽन्यं स्पृण्यतो यदि।
सवर्णे पञ्चगव्यन्तु ब्रह्मकूचेमतःपरम्॥

ब्रह्मकूचेखरूपमाइ जावालिः,—

अहोरानोषितो भूला पौर्णसास्यां विशेषतः। पञ्चगव्यं पिवेजातर्वस्मकूर्चविधिः स्मृतः॥

चतुईश्रीमुपोष्याय पौर्णमास्यां समाचरेदिति ब्रुडशातातपोक्तेः। ब्रहस्पतिः,—

पतितान्यस्वपानेन संस्ष्टा स्ती रजस्वला।

तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्॥
प्रथमेऽक्ति निरात्रन्तु दितीये द्वरहमेव च।
अहोरातं ढतीयेऽक्ति चतुर्थं नक्तमाचरेत्॥
स्वा गोच्छिष्टया श्ट्रा संस्ष्टणन्यहमाचरेत्।
अहोरातं ढतीयेऽक्ति परतो नक्तमाचरेत्॥
विश्वष्टः,—

स्पृष्टे रजखलेऽचोऽच्यं सगीवे लेकभत्तृके।

#### याचारसार:।

840

कामादकामतो वापि सद्यः स्नानेन गुद्धातः॥ मार्कण्डेये तु सवर्णस्य स्पर्गेऽपि स्नानमातसुक्तम्।

वृत्त्व शिष्ठः,—

स्ष्टे रजखलेऽन्योऽन्यं ब्राह्मणी शूद्रजाऽपि च। कच्छेण शुद्राते पूर्वा शूद्रा दानेन शुद्राति॥

वहिंदणुः,--

रजस्वलां चीनवणीं स्पृष्टा तावनाश्रीयाद्यावन ग्रहा भवेत्। सवणीमधिकां स्पृष्टा स्नात्वा सुग्रध्यति।

स्मृत्यन्तरे,-

रजखला तु भुज्जाना खान्यजादीन् स्प्रेगेद्यदि। गोमूलयावकाहारा षड्रालेण विश्वज्ञाति॥ श्रशक्ता काञ्चनं दद्याद्विप्रेग्यो वापि भोजनम्।

मार्केष्डेयः,—

दिजान् कथि चिह्निष्टान् रजस्तता स्ती स्प्रियेदि।

ग्रिथोच्छिष्टे लहीरातं मूर्डीच्छिष्टेऽत्राहिङ्गपित्।

कली चित्रयवैष्ययोरभावात् स्त्रीस्पर्भविचारो न लिखितः॥

तस्माच्छ्क्रविद्यद्यये दृष्यं स्निग्धं च भोजयेदिति दृहस्पत्युक्तेः,

पुरुषस्य दृष्यभच्चणं न स्त्रियाः। दृष्याणि च दुग्धादीनि वैद्य
ग्रास्त्रादवगन्तव्यानि। प्रजासुत्पादयेदीषधमन्त्रसंयोगेनिति वीधा
यनोक्तेः पुंसः स्त्रिया ग्रिप वैद्यशास्त्राद्युक्तान्योषधानि भच्चाणि।

मन्त्रादिप्रयोगाय स्मृतिपुराणाद्युक्ताः कार्याः। पुत्तप्रदृत्रत-

### गदाधरपदती।

दानादीन्यपि कार्य्याणि । काम्यलात् स्वप्नपरीचा न लिखिता। इति निलाहोरात्रक्षत्याचारः।

# अय प्रसङ्गात् प्रथमरजीविचारः।

ज्योति:शास्त्रे,—

845

स्र्योन्दुभीमवुधजीविसतार्किवारे।
स्त्रीणास्ती फलिमदं प्रथमप्रवृत्ती॥
व्याध्यन्तिता पतिहिता मरणं सुखाच्या।
पत्यर्थभाग् बहुसुता रहिता च भाग्यै:॥ इति वारफलम्।
दीर्भाग्यञ्च भ्रभं चेममारोग्यं रोगयुक्तता।
सीभाग्यं परगालं श्री: स्थात्पतिव्याधिकारिता।
वैधव्यं सुसुतप्राप्तिमृतवसालमेव च।
स्त्रीरणीलं पुत्रधनप्राप्तिश्चल्लबुह्तिता॥
सत्युस्तिथिष्वमानेषु पूर्णिमायां तु सम्पदः।

इति तिथिफलम्।

सुतार्थसम्पद्धस्थोगयुक्ता सीभाग्यशीला प्रियवादिनी च।
स्थादिखिभे वेगवती यमचें लन्यप्रसक्ता खलु दुभगा च॥
मातिङ्गनीनां च बिलप्रवृक्ता विद्योनपुक्ता दहने पुरस्थी।
परोपकर्ची सुतसीस्थयुक्ता धनान्विता स्थालमलासनर्चे॥
सीभाग्यसीस्थातिसुशीलयुक्ता धनान्विता पुष्पवती सृगर्चे।
दुष्टा विवृक्ता पतिविषयुक्ता व्ययोजिसता शृङ्करतारकायाम्॥

#### याचारसार:।

7

862

मायाविनी सम्पविकी एकामा स्यादस्वकी पापरताऽदिती च। साध्वी गुणाच्या सुतवित्तयुक्ता पतिप्रिया वाक्पतिभेऽङ्गना स्यात्॥ वैधव्यसम्वेगवती च कन्या वियोगिनी स्यात्यवनाशनर्चे। सीभाग्यसीख्यातिसुशीलयुक्ता रजीवियोगी बहुदु:खयोग:॥ भर्त्तवियोगस्वयवा मघायां,-स्याद्भेगा दुसरिताऽर्थेहीना प्रच्छन्नपापा भगदेवतायाम्। धनान्विता चार्षयुताऽयमचें सुतान्विता स्याख्रियवादिनी च॥ साध्वी गुणाच्या सुतवित्तयुक्ता सदात्मजा धर्मवती करेमे। भोगान्विता ख्यातिवती सुशीला चित्रासु साध्वी गुणवित्तयुक्ता ॥ स्वाती गुणाच्या पतिबद्धभा स्यादिन्द्राग्निभे पुत्रवती गुणाच्या। मैत्रेषु सौभाग्यवती सुपुचाऽभीष्टार्थसम्पत्तियुता च कन्या ॥ तेजिखनी पुत्रवती च साध्वी धनान्विता चार्यवती च मक्रे। मूले सती भर्त्तपरायणा स्थात् प्रभान्विता सीख्यवती च कत्या॥ वियोगदु: खा विधवा दरिद्रा स्याद् विनीता कुलटा जलर्चे। सींख्यान्विता पुत्रवती गुणाव्या कुलद्वयानन्दकरी च विश्वे॥ धमार्थिकामात्मज्यीलयुका सम्पत्तिसीभाग्यवती हरेर्भे। भोगान्विता वित्तवती च कन्या धनान्विता स्यादसुभे सुवैशा॥ इष्टान्विता पुचवती धनाच्या सुखान्विता स्थाच्छततारकायाम्। नीचा कुष्टत्ता मलिनाऽप्रियम्बदा नि:स्वाऽतिदु:खा खलु पूर्व्वभाद्रभे॥ स्यादुत्तरायां धनधान्ययुक्ता प्रतापिनी भोगवती सुपुचा। पौणो तु चारितवतौ च साध्वी द्रव्यान्विता स्यात् पतिवन्नभा च॥ इति नचत्रफलम्।

## गदाधरपदती।

800

तिपूर्व्वासु सप्तमासान्मघाग्न्योः पञ्चमासकम्। याम्येन्द्रयोर्दश श्विनसर्पयोर्वेत्सरं त्यजेत्॥ द्रति गण्डपुष्पनिर्णयः।

कित्तिकादीनि ऋचाणि दिच्चष्टमु लिखेद्वधः।
चलारि दिच्च ऋचाणि काग्रेषु तितयं लिखेत्॥
कित्तिकादीनि ऋचाणि दिच्च कला च संलिखेत्।
विदिच्च तीणि ऋचाणि ग्रीभिजिच्छवणोत्तराः।
श्रीर्वेक्या सुभगा चैव विप्रचा पुत्तिणी तथा॥
विधवा सर्व्यसम्पना विश्वा चेति क्रमात् फलम्।
नचताणां तु गणना स्थादतः क्रित्तिकादितः॥

द्ति रजयक्रम्।

यजे दिरद्रा गिव गोधनाट्या धनान्विता सीख्यवती नृयुग्मे।

कुलद्वयानन्दकरी चतुर्थे सक्तप्रस्तिः किल सिंहलग्ने ॥

कन्याप्रसः कन्यगते विलग्ने धनान्विता लग्नगते तु लामे।

यली विलग्ने कुलटाऽतिपापा चापाख्यलग्ने व्यभिचारिणी स्यात्।

सगे प्रिया स्याज्जनहिषणी च कुलद्वयानन्दकला घटाख्ये।

मत्ये विलग्ने व्यभिचारिणी च लग्ने फलं त्वाद्यरजःप्रहत्ती ॥

दित लग्नफलम्।

दारिद्रंग मेषमासे स्याहुषे गोधनपुष्टयः। सौभाग्यं मिथुने चैव कर्कटे सुखमाप्रयात्॥

<sup>(</sup>१) करी-।

#### श्राचारसार:।

808

सिंहे सक्त ग्रस्ति: स्यात् कन्ये कन्या न संग्रय:।
तुले धनान्विता नारी द्वित्रिके कुलटा भवेत्॥
धनुषि चञ्चला नारी मकरे सुखमाप्रुयात्।
कुम्भे बहुसुता सा च मीने वेगवती भवेत्।

इति मासफलम्।

कुतिथिकु लिकवेलापापगर्व्वोदयानाम् । दुरितखचरदृष्टे वैधतौ पातविद्योः ॥ सदननिधनराशौ पापदृष्टेऽय युक्ते-ष्वश्रभिमिलितपुष्पं विद्वि सृत्युं वरस्य ॥

पातो व्यतीपातः,—

प्रत्यरी जन्मनचत्रे विपत्तारे निरंशकी ।

ग्रादी रजिस नारीणां भर्त्तृरोगी धनच्यः ॥

ग्रष्टमस्ये निशानाये भर्त्तुनिधनतारके ।

यदि स्थात् प्रथमं पुष्यं तस्य सृत्युं विनिर्द्धित् ॥

दति कुतिच्यादिफलम्।

पुष्पवत्याः ग्रभं प्रातः पूर्व्वाक्ते प्रीतिवर्द्धनम् ।
मध्याक्ते सुखसीभाग्यं पराह्वे पुरचारिणी ॥
सायाक्ते बहुभर्त्ता स्थात् सन्ध्यायां गणिका सदा ।
पूर्व्वराचे भवेद्दन्ध्या विधवा सध्यराव्यक्षे ॥
निग्रान्ते सुखसीभाग्ये राव्वावेवं फलं लभेत् ।

इति प्रातरादिफलम्।

### गदाधरपदती।

४७२

गुभं स्याक्तिवस्तेण रोगिणी च कुवाससा।
नीलाम्बरधरा नारी विधवा पुष्पयोगतः॥
मलाम्बरधरा नारी दिरद्रा स्याद्रजस्त्रला।
भोगिनी पीतवस्ता स्याचित्रवस्ता पतिप्रिया॥
ग्रग्नभा जीर्णवस्ता स्याक्त्रक्तवस्ता पतिव्रता।
चोमवस्ता राजपत्ती नववस्ता सुखप्रदा॥

इति परिधानवस्त्रफलम्।

पुष्यं दृष्टं निन्दिते भे यदि स्थाच्छान्तिं कुर्यादङ्गनानाञ्च पूर्वम्। तत्संयोगं वस्नभा वर्ज्जयेयुर्यावद् भूयो दृश्यते शस्त्रभे तत्॥ दृति वचनात् पुनः श्रभदिने पुष्ये निषेकः कार्यः। तथाच,—

पापासंयुतमध्यगेषु दिनक्षक्षग्नचपास्तामिषु,
तहू ग्रेष्वश्चभोज्मितेषु विकुजे कि द्रे विपापे श्वभे,
सद्युत्तेषु तिकोणकण्डक विधुष्वाय विषष्ठान्विते,
पापे युग्मिनिशासु गण्डसमये पुंशु दितः सङ्गमः ।
श्वाबनोमघमूलानां तिस्तो गण्डाद्यनाङ्किताः ।
श्वन्ते पौण्णोरगेन्द्राणां पञ्चैव यवना जगुः ॥
तत्र प्रथमत्तौ सानदिने निषेकदिने च नारिकेलपक्षकदलीश्वर्करालाजादिकं स्त्रीभ्यो ददातीति समाचारः ।
श्वतं पानं फलं मूलं गन्धपुष्पाणि चैव हि ।
दयाद्वाह्यणपत्नीभ्य दति ब्रह्माण्डोत्तेः ।
तत्र प्रथमत्तुदोषशान्तये होमः कार्यः.

#### श्राचारसार:।

803

तथाच, दूर्वातिलाज्येर्नुह्यात्महसं गायत्रीमन्त्रेण तदुत्त-दीषे। इति।

दूर्वाति तहो मयो हों में हस्तस्य साधनलं याज्यहो में सुवस्य साधनलिमिति समुचयहो मस्यासभावात् षट् विंग्यदिधिक गत्वय-हो में प्रत्येक द्रव्यसम्बन्धेन यष्टोत्तर सहस्त हो मः सिध्यति । सहस्र-गतहो मादिषु यष्टोत्तर लस्य नियतलात् । ननु दन्दसमासा समु-चयपच एव प्राप्नोतीति चेत्, न । भिन्नवस्तद्रव्यं प्रति साहित्य-स्थाप्युपपत्तेः।

# केचित्तु,—

नचत्रतिथिवारेषु चतपुष्यं च दुष्यति । होसङ्गुर्य्याच गायच्या वारदोषे तिथाविष ॥ कुश्रैराज्येश्वाष्ट्रश्रतं दूर्व्वाभिश्व तथैव च । तिलैराज्येन दूर्व्वाभिहींमङ्गर्यात् शुभे दिने ॥ नचत्रदोषश्रान्यर्थं प्रत्येकन्तु सहस्रकम् ।

### तथागतव्यवस्था,---

वारदोषव्यपोहनार्थमाज्यमित्रितानां दूर्व्वाणामष्टोत्तरगत-होमः। नचनदोषे ग्राज्यमित्रितकुशानामष्टोत्तरशतहोमः। लग्नदोषे ग्राज्ययुक्ते तिलाष्टोत्तरशतहोमः। दति व्यवस्थामाहः।

ननु ग्रश्र्द्राधिकरणे स्तीश्र्द्रयोव्येदिकमन्त्रे स्ताधिकारा-भावस्य निर्णीतलाच्छ्र्द्रस्य गायत्रीमन्त्रकरणकहोमस्य सर्व्वधा कत्त्रव्यत्वाभावेन दोषशान्तिः कथमिति चेत्। उच्यते,— योगस्य हमकरणस्य च धान्यमिन्द्रः,
प्रह्वच तण्डुलमणिस्तिथिवारयोश्व ।
तारावलायं लवणान्यथ गाच्चराग्रेदेद्याह्वजाय कनकं ग्रुचिनाड्कियाम् ॥

द्रति सामान्यशान्तिः कार्या दति केचित्।

- वसु तसु सर्वदीषशान्तियधं यथायति हेमदानसेव प्रत्येकं कार्थम्।

सर्वदोषोपश्रमनं हेमदानं प्रकीर्त्तितमित्युक्तेः।

यत्तु कै खिदुक्तं श्र्द्रेण ब्राह्मणप्रतिनिधिद्वारा गायत्रीहोमः

कार्य्य दति तथा सति ब्राह्मणद्वारा यागादिष्वधिकारोऽप्य
निर्वार्थः स्यात्। दति, सर्ब्वथा न तथाचारो दृश्यते, ब्रह्माण्डोकाः

होमस्य कास्यत्वात् सर्व्वने क्रियते तस्यान्यश्रभदिनेऽपि

विहितत्वान निषेकदिननियमः।

निषेककर्मणि हडियाडाभावः,

विवाहादि: कर्मागणी य उत्ती गर्भाधानं ग्रुश्रम यस्य चान्ते। विवाहादाविकमिवात कुर्य्यात् श्राहं नादी कर्माण: स्यादिति कन्दोगपरिग्रिष्टोत्ते:।

ः ब्रहित्राहाभावानात्वपूजावसोद्वीरायुष्यमन्त्रजपानामप्यभावः। तत्पूर्वापरभावस्य नियमात्, ननु राजग्टहादिषु शिष्टैरिप ब्रहित्राहं कुतः कार्थमित चेत्।

. उचाते,—

असात्पिताम इक्षण्य इत्पण्डितम इ। पात्रे खु नीतिरताकरे

#### श्राचारसार:।

ye8

नान्दी मुख्या इस्य गर्भा धाने विह्तिप्रतिषिद्वला दिकल्प द्रति तल्करणपचोऽपि सङ्गच्छत दति समादधः। वसु तसु हिड-यादा भावेऽपि, निषेकका सो में च सीमन्तोत्रयने तथा।

ज्ञेयं पुंसवने चैव याडं कमाङ्गमेव चेति। विष्णुपुराणोक्तेः,—

तया भविष्योत्तेय कमाङ्गयादन्तत्।

कमी इं हिडिकतिमिति पारस्तरो तेर्नृडियाडे तिकर्त्तव्यता। अतएव हरिहरभाष्यपडत्ती मात्रपूजापूर्व्वकं स्वयमाभ्युदियकं कालीत्युत्तम्।

शिष्टब्राह्मणानाञ्च सोमादिष्विष कभाङ्गश्राहकभाषाः समा-चाराभावानावापि तत्करणिमिति सिडान्तः। निषेकदिने प्रात-नित्यकत्यानन्तरं गणपत्यादिपूजा।

"स्रस्ति वाचः स्तियं गच्छेदि"ति ब्राह्मोत्तेः स्रस्तिवाचन-मत्रावस्यकम्। गर्भाधानकर्मणि स्रस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु इत्यादि वाक्यम्। बहुब्राह्मणभोजनामक्ती, तु "गर्भाधानिषु सर्व्वेषु ब्राह्म-णान् भोजयेद्द्येति याज्ञपार्श्वोत्तेः कर्माङ्गदमभोजनमावस्यकम्। इति प्रथमर्त्तुनिर्णयः।

श्रीनिनास्वरनामराजगुरुराख्यातो हरेकणाभूनाधप्राप्तगजातपत्र उदभूद्योयायजूकः सुधीः।
श्रीमान् राजगुरुगदाधरसुधीस्तस्यात्मजः कीश्रिकोग्रस्यं संग्रयनाग्रकं रिवतवानाचारसाराभिधम्॥ दति।

# चाचारसारधतप्रमाणग्रन्थानां ग्रन्थक्तताञ्च अनुक्रमणी।

अग्निपुराणं १८१।

त्रक्षिराः २४, ५२,८६,१४६,१८८,२००,२४४,२५०,३१८,३०६, ४११,४१८,४२६,४२०,४२८,४२८ ।

अवि: ५२।

अभियुक्ताः ४२०।

श्राचार्यः २८।

आचार पत्नवः २४६।

ग्रायर्वण श्रुति: ११६।

श्रादित्यपुराणं ४३१।

आपस्तब्ब: २१, ३०, ३३,४०,४१,४३,४४,४४,४६,५०,६४,०८, १४३, १४६, १४८, १४८,२२५,२३३,२३५,२३८,२५०,२५१, २५६, २५८, ३२२,३२८,३३८,३३८,३४१,३४१,३४३,३६२, ३६४, ३६८, ३००,३०३,३०४,३०८,३८६,३८८,३८८,४८०,

उग्रनाः ८६,२५८,३७५,३८८,४१२,४१७,४४६।

ऋग्विधानं २१३।

ऋषगृङ्गः ३२८।

## ( 2 )

कपहिभाषं ३८८।

कर्काचार्थः २५५,२६८,२०४,३२४,३८८।

कर्मविपाकसमुचय: ३८२।

कल्पतरः वा कल्पतरकारः १२४,२०१,२६८,२०५,३८१।

काखपाठः १४।

कात्यायन सूत्रं ११२।

कात्यायन: २८, ५६,६२,८७,८८,१०४,१०७,१०८,१११, ११७, ११८, १२२, १२३,२२४,२५४,२५७,२५८,२६७,२७०, २०८, २२०,३२१,३२६,३२८,३३०,३४५,३५२ ४४०,४४७,४५८।

कालसारः २३६,8६५।

कालमाधवीयकारिका १४।

कालादर्भकार: २२४।

कालिकापुराणं १०६,२४०।

कालोत्तरं १८१।

काम्यपः ८७,४१२।

कुमार: ४०८।

कुन्नमहः ५४।

क्मीपुराणं ३,१७,१८८,२४०,४५०,४५८।

कषाष्ट्रहत् पण्डितमहापानः १८३,१८७,४००,४७४।

क्रतुः ११५।

गरुड़पुराणं २२८,३६०।

रह्य परिशिष्टं ८०,१०८।

( )

ब्ह्हा सूर्व २६७,३३४।

7

ग्रह्योपनिषद् न्रथ्र ।

गोभिनः ८८,२७५,३२२,४४८।

गीतम: १३, २०,३४,४१,४४,५३,८६,१४४,२३८,३३२,३७२, ३८८,४००,४०८,४१४,४२२,४२४,४६१।

चरकं ४२१।

चिन्तामणि: २३०,२३१।

चावनः २३८।

क्रन्दोग परिशिष्टं १५१,२३२,३१८,४७४।

जमदिगः ४२६।

जयखामी ३६६,३००।

जावासिः १३,६६,७१,७०,७८,२२५,४६६।

जैमिनि: ३३३।

ज्वोतिः शास्तं ३,४६८।

तत्त्वयामलं ३५८।

तत्त्वसार संहिता ४८,१८२,४४२।

नैत्तरीय श्रुतिः २५६,२७०,२८४,३८८,४६३।

तैत्तरीयशाखा नारायणीयं ३।

दत्तः ७, १७,३६,४१,४४,६२,६७,११३,१२८,१५५,२०३,२१८,

२२७,३१७,३३८,३४०,३८०,४३७,४३८,४४३,४४५।

दानधर्मः १०४,१४१।

देवल: ३१,३२,३४,३६,३७,३८,४६,४०,७२,८४,८४,२३०,२३८,

### (8)

२४३, २४८, २५२,३६१,३६२,३६७,३७७,३८५,३८०, ३८१; ₹८६,8२8,844,84€,8€01

1

â

น์

प्र

प्र

प्र

ब

ਰ

ਬ

ਭ

ब

ब

ਬ

ਰ'

ब्र

देवीपुराणं ६०,३५६।

धीस्य: 88€ 1

नव्याः २४८,२६८।

नरसिंहपुराणं २७,४१,५५,५८,७३,८१,११७,१२३,१७८,१८६, १८७,२७८,२८२,३१०,३४०।

नारदः ५५,१४१,१८२,४४५।

नारदीय पञ्चरातं १७६,३७८।

नारदीयपुराणं २४८।

नारायणोपनिषद् २०१।

निवन्धकत् ३८६,३८१,३८८।

निक्तां ३८५।

नीतिरताकरः १८३,१८०,8०8।

नृसिंहकल्प: २०।

पद्मपुरार्खः ६६,८२,२०१,२५८,२६६,२६८,२८०,३१०,३४०। पराग्रर:, ७, ५१,८१,१०८,२३८,२४५,२५१,२५२,२५३, २६१, ३४३ ३७८,४१४,४२८,४३२,४३४ ।

पाणिनि: १४५।

पारस्कर: ५८,१७४,३२१,३२२,३२५,३३३,३३४,३३६१,४७५। पारस्कर स्तं ४४८।

पुरुषस्ता याच्चवल्लीय कल्पः ३११।

# ( 4 )

पैठीनसि: ५३,६०,७०,३८८,३८८,४०३,४२६,४२८,४६३।

पौलस्य: ४०८।

प्रचेता: २२८,३८०।

प्रपञ्चसार: १८८,२०१,२०३।

प्राचीनाः ८३,८६,२२३,२४८।

ब्दमनुः १२८, ४४१।

विषयातातपः १०५,२२८,४११,४४८,४६६।

विद्याः ४५८।

व्रष्पाराश्ररः ३८।

ब्रहस्पति: ५४, ८५, १४७, २१८, २६४, ३७२,३८४,४०६,४०८,

४५६,४६६,४६७।

बहदारखनं ४४८,४६४।

वृत्तदिशाष्ट्रः ४६०।

ब्रहिष्णु: ४६०।

ब्रहिष्णुपाणम् ३५८।

वीधायन: ४५,६४,७१,७२,७३,८२,११४,१४४,२२१,२३८,२५८, २६३,३५३,३६२,३६५,३६६,३७२,३८८,३८४,३८७,४००,

४२८,४३०,४४०,४५५,४६२,४६७।

ब्रह्मपुराणम् ३४,४४,४७,८३,८७, १३१, २३४, २३४, २<sup>8३</sup>, २५०,३४२,३५५,३६२,३६४,३६६, ३६८, ३७१, ३७४,३०६, ३०८,३८५, ३८६,३८०,३८५, ३८८,४०५,४१५, ४१७,४२४, ४२५,४७५।

## ( )

ब्रह्मवैक्त पुराणम् २२,३८,३८,१५०,३५८,३६०। ब्रह्माण्डपुराणम् ७०,८२,८८,११४,१४१,१४५,१४७,१४८, १८३, २०६,२१८, २२७, २२८,२३०,२३६,२४८,२७८, ३५८,४६०,

४६१,४६५,४७२।

ब्रह्मोपाणिषद् ८८।

ब्राह्मणः ४१०,४४८।

भगवद्गीता ४,५,२५ ।

भट्टः ५३,८४।

भद्दाचार्यः १४,१५,३८१,३८४।

भगदाज:- ४१,४१७,४३० । 👚

भविष्यपुराणम् १२,१३,१४,२०,४१,१४८,१७४,१७८, २१८ २५५, ३३८,३५८,३६०, ३६१, ३७८, ३८५,३८७,३८५,४१०,४१५ ४२०,४२५,४३२,४३४,४३५,४७५।

भाष्यकारः २२०।

मण्डलाचार्यः २०,१२८।

मत्स्यपुराणम् ८,३२६।

मदनपारिजातः २२४।

मनः ५,८,८,१०,१३,१७,१८,३०,३१,३३ ३५,३६,३७, ४५, ५४, ५५,६१,७८,८८,८०,१०४, १०६,११२,१३०,१४२,१४३, १४४,६१,१४७,१५१, १८३,२०४, २०५,२०६, २०८,२१०, २१७,२१८,२२१,२२५,२२६,२३२,२४१,२४६, २४३, २७६, २०८, ( 5 )

३२०,३४०,३४१,३४२,३४३, ३४४, ३५०,३५१, ३५२,३५०, ३६३,३६८,३०२,३०३,३०५,३८३,३८०,३८८,३८८,३८६, ३८८,३८८,४००,४०१,४०४,४०६,४००,४११,४१६,४१८ ४२२,४२५,४३५,४३८,४५०,४५८,४५०,४५८,४६०।

मरीचि: ४०,१०८,२६१,२६२,२७५।

महाभारतम् १२,४८,५८,५८,८२,८३,८६,८२,१८६, ३३६,३८८,

४०२,४०५,४३०,४५४।

मार्केण्डियः २२०,२३३,३५१,४६०।

मार्कण्डेयपुराणम् ५२,६४,१८७,२२६,२४१।

मेधातिथि: १०४,३८८।

यजुर्विधानम् २०६,२११,२१५।

यम: ११,३१,३२,३३,३०,४५,१४५,१४६,१८८,२०८,२२८,२४८, २५२,२०३,३२५,३४३,३४४,३५०,३०६, ३८६,३८८,३८८, ३८८,४००,४०२ ४०३,४०४,४००,४०८, ४१२,४१६,४१८, ४२१,४२६,४२८,४५२,४५३,४५५।

8421

याच्चपार्थः ४०५। 🗼 🚎 🚉 📜 🛂 👼 📖 🥙

STATE OF THE STATE

### ( 5)

व

q

f

f

f

f

f

वि

য্

याज्ञिकाः १८२।

योगग्रब्दीयं वा योगिश्ववीयम् ३५८।

योगियाज्ञवल्काः ११३,११४,११७,१२०,१२२,१२३,१२४,१२६, १७६,१७८,१८६,१८७,१८८,२०७,२१०,२१३,२१४,२१६, २२०,२२१,२२२,२२३,२३४,२३७,२४०,२४४,२६०,२६४, २६४,२०१।

रताकरः ५२।

रतमाला ६५।

राजमार्त्तग्डः २३१।

रुट्रधरः ८६।

लच्मीधरः १५,१६,६१,७२,२०४,२२०, २२३, २२७, २५८,२८२, ३५३,३६५,३८३,३८०,३८८,३८०,४२८,४६१।

लघुव्यासः २०४।

लघुहारीत: १०६,१०८,२४४।

लघापस्तम्बः २४४।

लिङ्गपुराणम् ३६५।

वराहपुराणम् १५,३५८,३८१,३८२,४५३,४५८।

विशिष्ठः ३२,४३,७४,१०६,१४५, ३२५,३३४, ३४४, ३५३, ३८७,

80 ८, ४१ ०, ४२ ६, ४३ ५, ४६१, ४६२, ४६३, ४६६।

वाचस्पति: ४०८।

वामनपुराणम् २२,६४,१०५,२२८,२२८,४२४,४५३। वायुपुराणम् ३१,३३,३५,४८,१०७,३३५,३८२। ( 2 )

वार्त्तिकम् २३८। वाशिष्ठ रामायणम् ४।

विज्ञाः ८५।

विज्ञानेखर: ५४,८५,८६,८०,३८०,४५६।

विज्ञानेष्वरीयम् ३८५,४५०।

विखामित्रः ८,३८४।

विष्णुः ५६,५७,५८,६२,६२,००,७२,८५,१३३,१४१,१४४, २४१, २४३,२४७,२५१,२७७,३२०, ३२१, ३२७,३३१, ३४३,३५१, ३५२, ३५३,३५०,३०१,३०२,३०६,३०८,३८१, ३८१, ४१२, ४१७,४१८,४२४,४२८,४३२,४३६।

विशाधकींत्तरं १३,२५,२६,८२।

विष्णुपुराणं २,२४,२५,२६,२८,३०,३५,५८,६०,१२०,१३१,१८२, २२८, २४२, २६१,२६८,२०४,२०५,२०६,२००,२०८, ३१०, ३२१, ३२४, ३२८,३३०,३३४,३३५,३३६,३६२,३६३, ३६५, ३६६,३६८,३००,३०२,३०३,३०४,४०५।

विषाुयामलं ३५८।

विशास्मृति: ३३०,३३१,३७५,३८१।

वैद्यशास्तं ६१,३७०,३८०,४४८,४६७।

व्याघ्रपादः २२४।

व्यास: ३४,•४०, ४२,६०,६३,७४,१११,१२०,१२२,१३०, २४२, ४३८।

यङ्घः वा गङ्घलिखितौ २६, ३८,४२,५०,६४,७०,७१, ७२, ८२,

ख

### ( 80 )

दम्, १२१,१४८,२०५,२०७,२२१,२२७, २३२, २३३, २३६, २४२, २६०,२६३,२७५,२७७,२७८,३२५,३२६, ३२८, ३३७, ४१०,४१४,४१६,४२०,४२१,४२८,४४५,४४६,४६१,४६२।

ग्रव्हार्सवः ४०८।

भातातपः ३५,५३,७८,११३,१४७,२३८,२४१,२५०,२५३,२५८,

३१०,३१८,३२६,३३३,३४१,३४३,३४४,४०३,४२०।

शारदातिलकं १८४।

शास्तं ८६।

शिवपुराणं १७८,१८४,३६१।

शिष्टा: १२, ३३, ३५,३८,४२,८५,८७,१०१,१०२,१०८, १०८, ११०, १६५,१७१, १८५,२१८,२२०,२२५,२३०,२३१, २४६, ३११, ३१८,३२०,३२७,३५४,३५५,३६४,३६७,३७८,३८०, ३८२,४२३,४४४,४४६,४७४।

ग्राह्यसारः ५४,२५३,३६१।

श्रु बिसार संग्रहकारिका ३८३।

घीणकः १५५।

यीचेत्रमाहातांत्र ३८३।

श्रुतिः वा वेदः ३,५,१३,८७,१०७,१२३,१५३,२७४,२८२,३७५, ४१६,४१८,४५१,४६०।

षट्तिंग्नातं ३८८,४११,४१७,४३२।

संग्रहकारिका १८।

सम्प्रदायविदः ४२३।

( 88 )

संस्कारसार: ७।

सत्यतपाः ८२।

सम्बर्तः ४६,११८,३३३,४२०,४३२।

सारसंग्रह: ६।

सुमन्तुः २८४,३३१,३३३,४११,६२२,४३६,४३०।

स्त्रन्दपुराणं २१,८२,१०२,१०३,३६०,३८३,४२०।

स्त्रानसार: २५५।

स्कृति: ५, ४२,६४,८४,१५२,१५३,२३०,२४०,२४६,२६१, २७२, ३२७,३३१,३३५,३६०,३००,४६०।

स्मृतिरत्नमाला २४,३८६।

स्मृत्यन्तरं ५७, ५८, ६०,८२,८०,१२४,१२८,१३०,१५१,१८०, १८१, २३८,२४१,२४३,२४४,२४५,२४८,२५०,२०१,२०५, २०८,३२४,३२६,३२०,३५१,४०३,४०८,४३२,४६०।

हरिहरभाषां ३२४,३३४,४०५।

हारीत: १२, २०,३२,२४,३८,५६,१०६,११३,१४८,२४४,२४८, २५३, ३३८, ३५७,३६५,३६६,३००,३०६,३०८,३८८, ३८४, ३८८, ४०३,४०४,४००,४१८,४२२,४२६,४४३, ४४६,४५४, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# • याचारसारस्य विषयानुक्रमणी।

| ग्र                                   |         |            |
|---------------------------------------|---------|------------|
| 464                                   | पृ      | ष्ठ        |
| चकामतः गवस्पष्टसर्गे स्नानम्          | ٠٠٠ ج   | ₹ C        |
| त्रचमाला                              | 84      | ) <b>C</b> |
| त्रवमालालचणम्                         | 82      | -0         |
| यचमालाययनम् · · ·                     | ٠٠٠ وح  | 8          |
| अचमालायहणार्धं स्त्रम्                | ٠٠٠ وح  | 8          |
| ग्रचमालाप्रतिष्ठा                     | १८      | 3          |
| ग्रचरदेवताः                           | ٠٠٠ ٦ ٢ | 8          |
| ग्रग्गिहोत्रविधिः · ः ः               | १५      | .8         |
| ग्रङ्गस्यतिनैस्तर्पण निषेधः           | ₹€      | 8          |
| ग्रङ्गु सिजपविधिः                     | ٠٠٠ وح  | ¥          |
| त्र्रज्जुल्यादिजपे फलम् ···           | 80      | ζ          |
| यजीर्णादी स्नानमात-कथनम्              | २३      | ५          |
| त्रतिथिभ्योदानविचार:                  | ₹₹      | Ę          |
| अतिथिविग्रेषार्चने फलाधिकाकयनम्       | ₹₹      | 2          |
| त्रतीतचण्डालादि सृष्टसाक्ततस्रानस्य स | यर्गे   |            |
| प्रायश्चित्तविधिः                     | ٠٠٠ ٦٠  | 3 5        |

### ( 7 )

|                                                         | 68  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| अधोवायादिषु प्रायिक्तविचारः                             | २८५ |
| ग्रध्यापनरूपः पञ्चमोविदाभ्यासः                          | २१६ |
| त्रध्वर्थुवन्भं                                         | १६० |
| त्रनभिवाद्यसच्णम् · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 689 |
| अनायमित्वलचणम् · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 0   |
| अनुदक्तमूत्रपुरीषकरणे नखादिप्राश्चने च प्रायसिक्तम्     | 288 |
| चानुदित निर्णयः                                         | १५१ |
| अनुपनीतिं जशूद्रस्तीशीचनिर्णयः                          | ३८  |
| अनुपनीतस्य वैश्वदेवकरण विचारः                           | ३३३ |
| अन्यजादिकतक्पादी सानपाने प्रायिक्तम्                    | २५० |
| अन्वष्टकादियाचे तिलतर्पणाभावः                           | २६२ |
| श्रन्वारभगन्दार्थविचारः                                 | २६८ |
| अन्वारोहणादी अभिवादननिषेध:                              | १४८ |
| त्रभच्याणि त्रष्टविधानि                                 | ₹58 |
| त्र्रिभिवादनक्रमः                                       | 88€ |
| कताभिवादनस्य श्रुद्रस्य ग्रामीर्व्वादाकरणे दीषः         | 88€ |
| श्रभिवादा ज्येष्ठलचणम्                                  | 288 |
| अमेध्यं चतुर्व्विधम्                                    | 8€  |
| अमेध्ये इन्द्रियप्रविष्टे प्रायिक्तम्                   | ₹88 |
| अष्टधाविभक्त दिवसकत्यानां समाप्तिः                      | 8₹€ |
| षष्टधाविभागे प्रातः सत्यनिर्णयः                         | २२  |

# ( ३ )

|                                                                             | पृष्ठे |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| यष्टमभागकत्वम्                                                              | 8₹೭    |
| श्रष्टविधानामभच्चाणां समाप्तिः                                              | 8₹9    |
| ग्रष्टाचरजपविधिः                                                            | २०१    |
| त्रसमुद्रगानदी-स्नानफलम्                                                    | , 220  |
| त्रा ग्रा                                                                   |        |
| त्राग्नेयस्नानम्                                                            | ०६     |
| त्राचमननिर्णयः                                                              | ₹2     |
| याचमनस्यत्नेविध्यात् त्निविधाचमनकथनम्                                       | 88     |
| त्राचमनानुकल्पः                                                             | . ५१   |
| <b>याचमनापवादः</b>                                                          | ५३     |
| त्राचारनिरूपणम्                                                             | 0      |
| आचार प्रशंसा                                                                | 9      |
| त्राचारस्य कर्ममूलवालमीप्रशंसा · · · · · ः                                  | ~      |
| त्रातुरपियकानां ग्रीचिनर्णयः                                                | ₹€     |
| त्रारखकुकुटवराहसार्गे खरोष्ट्रसार्गे च स्नानम् ···                          | 288    |
| त्रात्रमधर्मस्वरूपनिरूपणम्                                                  | Ę      |
| चाययदुष्टान्यभच्चाणि                                                        | ४२५    |
| त्रासनप्रमाणम् ••• ••• ••• ••• •••                                          | १७६    |
| च्या का का किए के किए के किए किए के किए | 1000   |
| उच्चिष्टविप्रस्य तादृश्विप्रसार्थे प्राथियत्तम्                             | ₹8₹    |
| उत्तरीयवस्त्रम                                                              | 30     |

. (8)

|                                                  | पृष्ठ       |
|--------------------------------------------------|-------------|
| उत्तरीयमन्त्रः                                   | 26          |
| उत्तरीयधारणप्रदेशः                               | 20          |
| उत्तरीयवस्त्रस्यापि निवीतत्वादिकयनम्             | २७०         |
| उदकादिसमें प्रायिश्वत्तम्                        | 282         |
| उदितनि भैयः                                      | १५२         |
| उडृतस्नाने मन्त्रः                               | २५8         |
| उडुतस्नाने मार्ज्जनप्रकारविशेष:                  | २५8         |
| उड़ृतोदकतपेणविधिः                                | २६१         |
| उपस्थानादितर्पणपद्वतिः                           | २८४         |
| उपाकमादी नदीनां रजोदोषाभावविचारः                 | 228         |
| उपानहादिभिद्देषितवाष्यादि ग्रुडिविचारः           | <b>२</b> ५१ |
| उपोषित-व्रति-कत्तितकेश-तैलस्पर्शे दोषकथनम् · · · | . २२८       |
| उणीषमन्त्रः                                      | <b>ح</b> و  |
| 我                                                |             |
| ऋतौ मैथुनीस्पर्ये प्रायश्चित्तनिर्णयः            | ₹8₹         |
| ऋषादिसारणविचारः                                  | १८८         |
| τ                                                |             |
| एकवत्रह्राचपरीचा                                 | 23          |
| एकवक्कादिरुद्राचधारणे फलम्                       | 25          |
| एकवस्त्रेण जपहोमादि कर्मानिषेधः                  | T0          |
| एक इस्ता भिवादन निषेषः                           | 004         |

a

व

क

ক্ত

( 4 )

|                                                    | पृष्ठे |
|----------------------------------------------------|--------|
| - ग्रो                                             | 80     |
| ॐकारकत्यविचार:                                     | २०€    |
| क                                                  | 1.4    |
| कर्णादी रुट्राचधारण सङ्गा                          | 800    |
| किन्छस्य ज्येष्ठामीर्व्वादे दोषः                   | 288    |
| कमीकरणाशकी प्रायसित्त कथनं                         | 38     |
| क्यांनित्यत्वनचणम्                                 | 28     |
| कभीकाले मार्जारमूषिकस्पर्धे जलस्पर्धादिना शुद्धिः  | 288    |
| कश्मलादिलचणम्                                      | २५२    |
| कश्मलादियुक्ततीर्थाग्रुडिः                         | २५२    |
| काकादिभिः स्वोपरि अमेध्ये क्रते प्रायिश्वत्तं      | 288    |
| काकाद्यमेध्यस्य त्रोतसुख प्रवेशे गुरुप्रायित्वत्तं | ₹88    |
| कापिल स्नानं · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 99     |
| काम्यस्नान लचणं                                    | ₹₹8    |
| कालदुष्टान्य भच्याणि                               | 820    |
| कालमृत्ति कथनं                                     | 8      |
| कुण्डादीस्पर्धास्पर्ध विचारः                       | ₹8€    |
| कुण् विचारः                                        | १०७    |
| क्रुपादि लच्चणं                                    | २२२    |
| ज्पादिषु सृतपञ्चनखेषु तेषां ग्रुडिविचारः           | २५२    |
| क्रपादिपतित-नरगरीरविक्तित्र-जलपायिनां-ग्रुडिविचारः | २५१    |

### ( € )

|                                       | पृष्ठे     |
|---------------------------------------|------------|
| क्तिमजले तीर्थावाहन प्रकारः           | २५8        |
| क्षणाजिन दानगाहि सर्गे प्रायित्तं     | 288        |
| की ग्रेय पष्टवस्तादीनां भेद कथनं      | <b>ح</b> ٧ |
| क्रियादिस्नानलच्यं                    | २३४        |
| क्रियाङ्गाचमनं "                      | 38         |
| क्रियादुष्टान्य भच्चाणि               | 880        |
| चीर मध्वादि युक्त तर्पणपालं           | २६०        |
| ।                                     |            |
| गर्णेग्रद्वादशनाम पठनकालः             | 828        |
| गम्हपुष्य निर्णयः                     | 800        |
| गत्तं लच्चणं                          | ं२३२       |
| गायनी कल्पव्याख्यानं                  | २००        |
| गायत्रीन्यासः                         | २१३        |
| गीतापठन कालः                          | १८५        |
| गुर्विभिवादनं                         | 888        |
| गुरु विचार: १८६                       | 2-88₹      |
| गुरमङ्गल द्रव्यदर्भनं                 | १८२        |
| ग्टह्स्यसाभ्यङ्गविधिः                 | .२२७       |
| ग्रहे देवार्चनं                       | ₹१0        |
| ग्टहे पुरुषस्काविधिना नारायणपूजाविधिः | ३१०        |
| गोत्रास दानं                          | ३३५        |

( 0 )

| यामयाजकस्पर्धे प्रायिशतम्                          | पृष्ठे  |
|----------------------------------------------------|---------|
|                                                    | ₹88     |
| यास्याखु सम्में प्रायिश्वत्तं                      | 788     |
| १९१२ ··· च                                         |         |
| चण्डालच्छायाधिष्ठाने ब्राह्मण्स्य सचेलस्नानादिकथनं | २३८     |
| चण्डाल पतित-गोवाल व्यजनस्यात्मन सानिध्ये स्नानं    | २३८     |
| चण्डालादिसारीनिमित्तं शहार्यसाने नदादिनियमः        | २३६     |
| चण्डालादि परिग्रहीत जलपाने प्रायिचत्तं             | २५०     |
| चण्डालारूढैकशाखास्थिती ब्राह्मणस्य स्नानं          | २३ट     |
| चण्डालीन सन्दाध्वगमनी सर्चेल स्नानं                | २३८     |
| चिण्डिकास्तीतपठनकालः                               | 039     |
| चतुर्धीनवस्योरिप तैलग्रहण्निषेधः                   | २२८     |
| चतुर्देश्यादिषु तैलादिग्रहणे दोषः                  | २२८     |
| चिति यूपयो: कर्म समाप्ती सर्थमं स्नान              | ed sign |
| निमित्तं, नमीमध्ये वैधसार्य भिन्नसार्ये स्नानं     | २३८     |
| चित्रादि नचत्रेषु निषेधेऽपि तैलग्रहणविचारः         | २२८     |
| चैत्यव्वचादिसार्थे सचेल स्नानं                     | . २३८   |
| er an Adams                                        | Jaket . |
| छ्त्राकदय भच्णे ब्रह्महत्या दोषः                   | ३८६     |
| ज ।                                                | (Sala)  |
| जपदेशाः                                            | १७६     |
| जगम् विचारः                                        | र०€     |

### ( = )

|                                             | मुष्ठ |
|---------------------------------------------|-------|
| जपसाधारण धन्माः                             | १८६   |
| जपस्य जपसमप्रेणस्य मन्त्रः ,                | 30€   |
| जलचलुकपान विधिः                             | २५४   |
| जलनमस्तारं मन्तः                            | きって   |
| जल मज्जन प्रकारः                            | २५४   |
| जलमध्ये तपेणविधिः                           | २५८   |
| जलमध्यतपेणे याबाहनकुशस्थापनं                | २६ट   |
| जल ग्रुडि:                                  | 289   |
| जलान्तरासमावे रजोदोषाभावविचारः              | 228   |
| जलानां ग्रुडाग्रुडी प्रमाणवाक्यानि          | २५३   |
| जलाभिमन्त्रणं                               | २५४   |
| जलाशयात् ग्रहागमनप्रकारः                    | १५०   |
| जले शिरोमज्जनराचिस्नानयो निषेध:             | २३३   |
| जातिदुष्टानामभच्याणां समापनं                | 308   |
| जाइवीजनतुनस्योः पर्युषितत्वविचारः           | २४८   |
| जीर्णवस्त्र परिधान निषेधः                   | 20    |
| जीवत्पित्वतर्पणविचारः                       | २७०   |
| जीवत्पित्वकस्य कणातिलताम्यपानैस्तर्पणनिषेधः | २०१   |
| जीवत् पित्रकस्य दशस्यादी निमित्तमन्तरा      |       |
| स्नान् निषेधविचारः                          | ररभ   |
| जात्यजाति-प्रेतानुगमने प्रायश्चित्तं        | 288   |

# ( 3 )

| 8 |
|---|
| ; |
| 2 |
| 5 |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| } |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
|   |

### ( 80 )

|                                                       | मुष्ठ       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| तर्पणक्रमोत्तपुराणादि पदानां विशेषण विचारः            | २६७         |
| तर्पणेनाईवामेत्यायुदनन्तेत्यादिवाच्यानां व्यवस्था     | २६३         |
| तर्पणे असंस्कृतप्रमीतानां वस्त्रनिष्पीड़ितजलदानविचारः | २६४         |
| तर्पणोत्तरकर्मविधिः                                   | ₹08         |
| ताम्ब्रपात्रादिना तर्पणिविधिः                         | २६१         |
| ताम्बू बचर्ळ गनिमित्ताचमनम् · · ः ३८१-                | -३८३        |
|                                                       |             |
| ताम्बू ते उच्छिष्टविचारः                              | ३८१         |
| तिथिविशेषे चौरनिषेधः                                  | १०५         |
| तियिनचत्रयोस्तत्तदग्राप्तिमातः एव तैनिषेधः            | २३०         |
| तिलकधारणप्रकरणम्                                      | 28:         |
| तिलकस्याक्षतिः                                        | 293         |
| तिलतर्पणाभावापवादनिर्णयः                              | २६२         |
| तिलपिष्टेन सर्ब्बदास्नानं विधिवचनात्                  | २३१         |
| तिलाभावे तर्पणविचारः                                  | २६२         |
| तीर्धविसर्जनमन्त्रः हिंदी हिंदी है                    | ३०८         |
| तुलसीमालाधारणम्                                       | १०२         |
| ढतीयभागकत्यम्                                         | २१८         |
| तैत्तरीयशाखोत्तब्रह्मयज्ञविधि समापनम्                 | <b>२८</b> 8 |
|                                                       | २२८         |
| तैलपदस्यैव तिलभवस्रेहपरत्वकथनम                        | २२८         |

# ( 88 )

|                                                     | पृष्ठे     |
|-----------------------------------------------------|------------|
| तैलपदस्य सार्षपादी गीणलाचतुई शीष्वपि तद्ग्रचणविधिः  | २२८        |
| तैलनिषेधदिने तिलामलकपिष्टेन                         |            |
| मलापकर्षणसानं तती मध्याज्ञसानम्                     | २३२        |
| तैलाभ्यङ्गादौ मूतपुरीषोत्सर्गं पञ्चगत्र्येन ग्रुडिः | ₹₹         |
| तैनोपभोगनिषेधात्तैनभचणस्यापि निषेधः                 | २२८        |
| त्रयोदम्यादी श्रूद्रादीनां स्नाननिषेधः              | २२५        |
| निकचलचणम्                                           | 30         |
| द                                                   |            |
| दग्धसस्त्रेहमानुषास्थिसभी प्रायिश्वत्तम्            | ₹8₹        |
| दन्तधावन प्रकरणम्                                   | ५५         |
| दश्रदिग्देवतानमस्तारः                               | २८३        |
| दिगादि नमस्तारमन्तः                                 | ३०८        |
| दिवसस्याष्ट्रधाविभागनिर्णयः                         | १८         |
| दिवसे नित्यनैमित्तिक कर्मनिर्णयः                    | १८         |
| दिव्यस्नानम्                                        | <b>७</b> ६ |
| देवखातलचणम्                                         | २३२        |
| देवग्रहसमार्ज्जनादि देवकार्याणि                     | १८८        |
| देवयन्नादि पद्धतिः                                  | ३४५        |
| देवलकत्तचणम्                                        | २४०        |
| देवलकस्पर्भे प्रायिश्वत्तम्                         | 280        |
| देवादि तर्पणक्रमविचारः                              | २६8        |

## ( १२ )

| (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| देवादि तर्पणविधिः विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५८   |
| देवादितर्पेणे जलाञ्जलिविचारः १००० ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६८   |
| देवार्चनादी पर्युषितजलनिषेधविचार:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४८   |
| देवालयसभादी समुदायलेन नमस्तारी न प्रत्येकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४८   |
| द्वादशमहानदाः । विभिन्न । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२३   |
| दितीयभागकत्वम् १८०० । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०३   |
| द्विराचमनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५०)   |
| ਬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ध्रभैप्रमाण कथनम् · · ः विकास | 8.0   |
| धर्मस्तरूपनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| धातीपिष्टैः स्नानविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३१   |
| धातीपिष्टैर्नवस्यादी श्रीकामस्यैव स्नाननिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३२   |
| धातीफल मालाधारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०१   |
| मार्थिक प्रकार के जिल्ला कर के जिल्ला कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| नदीनां रजखलाकालिवचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२३   |
| नयानीतजलेन गरहे द्रव्यप्रोचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹१0   |
| नदादी बह्रदक्समभवे क्रियम्माननिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२८   |
| तन्दास सर्व्यसेहनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२८   |
| नमस्तार लच्चम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 582   |
| नामकीर्त्तननिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५    |
| नारायण स्मरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     |

## ( १३ )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठे      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| नित्यकालनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ .         |
| नित्यकालात्जन्यकालोत्पत्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8           |
| नित्यनैमित्तिककास्य स्नान्मध्ये नित्यसानस्य त्रैविध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२०         |
| नित्या होरा त्र क्षत्यविचार समापनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8€ <b>∠</b> |
| नैमित्तिक स्नानलचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२३         |
| नैवेद्यभच्य विचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹48         |
| 1st in the state of the state o |             |
| पचहोमविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६३         |
| पञ्चधावेदाभ्यासविचारः 👑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०३         |
| प्रचमभागकत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € १ ७       |
| पञ्चमभागे पञ्चमचायज्ञप्रकरण समापनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५०         |
| प्रश्वमहायज्ञलचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =१०         |
| पञ्चमहायज्ञफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१७         |
| पतितादिसार्गने सचेलसानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र्श्र       |
| पद्माचमानाधारणम् 🎾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 808         |
| पर्युषित जलग्रिष विचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹85         |
| परक्तत निपानादि स्नानविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२१         |
| परक्रतजलाभये पिण्डोबृतिं विना स्नाने दोष:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२२         |
| परक्तत तड़ागादिषु पिण्डो बृति कथनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €8          |
| परिधान वस्त्र मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26          |
| चित्रवित्तितवाससस्तर्भणविषिः व्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५2         |

### ( 88 )

|                                              | मृष्ठ       |
|----------------------------------------------|-------------|
| परिवेशण विचारः                               | 305         |
| पलाग्डु लग्रनस्पर्भे प्रायिश्वत्त निर्णयः    | ₹8₹         |
| पशु हिंसा विधिप्रतिषेधी                      | 8∘€         |
| पादेतराङ्गेन समग्रानसार्गे च त्रासम्बत्-     |             |
| सरनित्यक माकारिस ग्रं प्रायि चर्च            | ₹88         |
| पितामही जीवने मात्मात्र तर्पणं               | २७६         |
| पितासहादि जीवने पितादि तर्पणं                | २०६         |
| पितामहादि तर्पण विचारः                       | २७४         |
| पित यज्ञविधिः                                | ₹85         |
| पित्यज्ञ नित्ययादं                           | ३२६         |
| पित्रयादादिषु तैल ग्रहण निषेधः               | २२८         |
| पित्र यादादी तिलतपेणाभावः                    | र€र         |
| पित्रादितपेणिऽपसव्यवकथनं                     | २६८         |
| पितादि तर्पणानन्तरं विमात्विपत्वव्यादितर्पणं | २७७         |
| पुरीष दर्भने प्रायिश्वत्तं                   | ₹₹          |
| प्ररीषोत्सर्ग निर्णयः                        | ₹0          |
| पुरीषोत्मर्ग निषेधनिर्णयः                    | ₹१          |
| पुरुषार्थीचमनं                               | 38          |
| पूर्णिमायामपि धनादिकामस्य तैलग्रहणविधिः      | र्₹०        |
| पोष्यवर्ग लच्चां                             | 288         |
| पोष्यवर्ग पीड्ने दोषः                        | <b>२</b> २६ |

# ( १५ )

|                                                     | पृष्ठे |
|-----------------------------------------------------|--------|
| पोष्यवर्गभरणस्य प्रशंसा तत्पालं च                   | २२६    |
| प्रणव जपविधिः                                       | १८६    |
| क्तप्रणामस्य शूद्रस्य स्वस्तिकरणे दोषः              | 88€    |
| प्रतिप्रदादिषु अज्ञानादिष तैलयहणे दोष कथनं          | २२८    |
| प्रतिपदादौतिलपिष्टनिषेधस्यारोग्यसानविषयत्वं         | २३१    |
| प्रत्यभिवादन विचारः                                 | 888    |
| प्रत्यभिवादनानन्तरं कुणलादि प्रश्नविचारः            | 88€    |
| प्रत्यभिवादनानभिज्ञे नमस्तार निषेधः                 | 683    |
| प्रथम भागकत्यं                                      | १८२    |
| प्रथम त्तुं निर्णय समापनं                           | ४०४    |
| प्रथमत्तौ भान्तिविचारः                              | ४७२    |
| प्रथमरजो विचारः                                     | 8ईट    |
| प्रथम रजिस वार्तिथिनचत्रपतं                         | 842    |
| प्रथम रजिस जन्मनचतादिफलं                            | 808    |
| प्रथम रजिस प्रातरादिफलं                             | 808    |
| प्रथम रजिस लग्नमास्कृतियिषलं                        | 800    |
| प्रथम रजिस परिधान वस्त्रपालं                        | ४७२    |
| प्रथमविगित-प्रचोभित-तीर्थविनि: सत नदीनां-जलागाञ्चल- |        |
| विचारः                                              | २२३    |
| प्रदोषे कर्त्तव्यानि                                | 888    |
| प्रवादि जलानां विपत्ती देशविशेषे पानसमाचारः         | २५२    |

# ( १६- )

|                                                        | पृष्ठे   |
|--------------------------------------------------------|----------|
| प्रपादि जलानां शूद्रं विना विपत्ती त्रयाह्यत्वं        | २५२      |
| प्रसिद्धवस्ताणि                                        | 20       |
| प्रासद्धवस्तार्थ                                       | 22       |
| प्रात:काले दर्भनीयादर्भनीयानि                          |          |
| प्रातःस्नानं                                           | €₹       |
| प्रातःस्तानप्रयंसा                                     | €₹       |
| प्रातःसान विधिनाघमर्षेणेन वा मध्या इसान करणं           | २५४      |
| प्रेतधूमादेः कामतः सर्प्रोऽभ्यस्ते प्रायिश्वत्तं       | 280      |
| प्रेतधूमादे: स्पर्धे सचेलमस्रोऽवगाचनमग्निस्पर्भनादिकं  | 289      |
| <b>a a</b>                                             |          |
| ब्रह्मचारिलादि लच्चणं कथनं                             | £        |
| ब्रह्मचारियति वानप्रस्थशीचनिर्णयः                      | ₹.       |
| ब्रह्मचारियतिविधवानां तैलाभ्यङ्गादिनिषेधः              | २२७      |
| ब्रह्मपूजाविधि:                                        | ₹.08     |
| वृद्धयज्ञविधिः रेप्                                    | ्−रद8    |
| ब्रह्मादिपूजा तक्मन्ताय                                | 220      |
| ब्रह्मादितर्पणे एकवचनस्य देवतर्पणे बहुवचनस्य च प्रयोगः |          |
| ब्रह्मादीनां प्रत्येकं जलाञ्जलिदानं                    | ३०८      |
| राष्ट्राक्ष वर्षाक्ष हास्य विकास                       | , "194 A |
| भगवति सर्व्वक्रमी समर्पण-निर्णयः                       | , ₹₹     |
| भस्रधारणं रन                                           | 800      |
| भामादीनाममध्यसर्वे पात्रश्चित्रं                       |          |

### ( e9 )

|                                                 | पृष्ठे      |
|-------------------------------------------------|-------------|
| भूतयज्ञविचारः                                   | ३२१         |
| भूतयज्ञविधिः                                    | ₹89         |
| भूमिष्ठादिजलेषु उडुतजलापेचया पुर्खाधिका कथनं    | २३३         |
| भोजनदेशाः :                                     | ३६२         |
| भोजननिषिद्धदेशाः                                | ₹98         |
| भोजनविधिः                                       | ३५०         |
| भोजनपात्रविचारः                                 | २००         |
| भोजनकाले श्राभिमुख्यविचारः                      | ३७३         |
| भोजनमध्येऽकस्मादनादिपाप्ती विष्णुभुत्तव चिन्तनं | ३५५         |
| भोजनानन्तर्यादी स्नाननिषेषः                     | २२५         |
| भोजने निषिदासनं                                 | ₹99         |
| भीज्यक्रमः                                      | ३६१         |
| भोज्यक्रमे भोजनप्रकारः                          | ₹00         |
| भीमस्रावं                                       | ७५          |
| म मानाभित्रिका                                  |             |
| मचिकादीनामसृश्यसर्गे दोषाभावः                   | ₹8€         |
| मङ्गलद्रव्यदर्भनं                               | १८२         |
| मङ्गलद्रव्य खरूपं                               | १८३         |
| मग्डल ब्राह्मणविचारः                            | <b>२८</b> ७ |
| मद्यभाग्डोदकपाने प्रायसित्तं                    | २५३         |
| मध्याञ्चसस्याविचारः                             | २५५         |

### ( 25 )

|                                               | मुष्ठ       |
|-----------------------------------------------|-------------|
| मधाक्र स्नानविचारः                            | 230         |
| मध्याक्रस्नानविधिः                            | २५8         |
| मध्याक्र सन्ध्यापदितः                         | २८३         |
| मध्याक्रसस्यानन्तरं जप्तव्यक्षयनं             | २५५         |
| मध्याक्रसस्योपस्थाने विशेष:                   | <b>२</b> ५५ |
| मध्याक्रसाने तीर्थावाहनप्रकार:                | २५8         |
| मध्याक्रसानाङ्गवैगुख्ये प्रायिश्वतं           | २ ५ ५       |
| मध्याज्ञजपे इस्तस्थितिः                       | <b>२५५</b>  |
| मध्याक्रेतिलकवर्णकप्रकारः                     | <b>२५५</b>  |
| मधाक्रे पूर्वीतारीत्याचमनादिः                 | २५५         |
| मध्याक्ते गोपालपूजाध्यानं                     | ₹१€         |
| मनुष्ययत्रविधि:                               | 38€         |
| मनुष्यमरीचादितर्पेषे निवीतित्वं               | रह्ट        |
| मन्त्रस्नानं                                  | ७५-२३७      |
| मलापकर्षणादि तिविधस्नान लच्च                  | <b>२</b> २७ |
| माघे पर्युषितजल स्नानविचारः                   | ₹8€         |
| माताम हे जीवति प्रमाताम हादि पुरुष त्रयतर्पणं | २०६         |
| मात्रजीवने मातामहादि तर्पणिवचार:              | २०६         |
| मात्र-मातामइ-तत्पत्नीतर्पणे जलाञ्जलिविचारः    | २६ट         |
| मात्रादीनां गर्हितेनाष्युपायेन पोषणे दोषाभावः | <b>२</b> २६ |
| माध्याक्रिक स्नानदेशविचारः                    | २ ३ २       |

# ( 28 )

|                                                        | पृष्ठे      |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| साध्याक्तिक कम्मानन्तरं ग्टहागमनप्रकार:                | ₹१0         |
| मानसस्तानं                                             | ०६          |
| मानस स्नानहैविध्यं                                     | 99          |
| मांसमत्यभचणविचारः                                      | ३८६         |
| मार्ज्जनप्रकार:                                        | <b>२५</b> 8 |
| मालाधारणप्रकरणं                                        | 20          |
| मित्रपूजाविधिः                                         | ₹०€         |
| मूत्रशीचनिर्शयः                                        | ₹€          |
| मूत्रशीचापेचया श्रुकोत्सर्गे दिगुणं शीचं               |             |
|                                                        | ₹€          |
| मृतपञ्चनख-नदीग्रुद्धिविचारः                            | २५२         |
| मैथुने प्रायि सं                                       | २४२         |
| मीनृनिर्णयः                                            | 22          |
| u,                                                     |             |
| यज्ञोपवीतप्रकारः                                       | 50          |
| यज्ञीपवीतस्यावस्थकलविचारः                              | 22          |
| यातादी सार्भासभीविचारः                                 | ₹8€         |
| esa engliko o ut <b>. 5</b> kilomunia (h. 1            |             |
| रजकादिभि: शिरोव्यतिरिक्ताङ्गस्पर्धे ग्रुडिविचार: · · · | 282         |
|                                                        |             |
| रजस्रलाधमाः                                            | 8€₹         |
| रजस्त्रलाया असुम्यसार्यादी प्रायिक्तम्                 | 866         |
| रजञ्चक्रनिर्णयः                                        | 800         |

### ( 20 )

|                                                                                                                                                                                                                                  | पृष्ठ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| रथादीनां ग्रिडिविचारः                                                                                                                                                                                                            | 289         |
| रथाक ईमतोयेन नाभे रूई स्पर्शे प्रायसित्तम्                                                                                                                                                                                       | <b>२</b> 8२ |
| रविवारादिषु तैलग्रहण समाचारः स्त्रीणामेव नपुंसाम्                                                                                                                                                                                | २३०         |
| रसदुष्टान्य भच्चाणि                                                                                                                                                                                                              | 833         |
| रात्रीभोजन विचारः                                                                                                                                                                                                                | 888         |
| रात्रीशीचनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                 | ₹€          |
| क्र्र्यूजा विधिः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                           | ३०५         |
| रुद्राचमाला धारणम्                                                                                                                                                                                                               | 03          |
| रुद्राचधारण स्थानम्                                                                                                                                                                                                              | 63          |
| रुट्राचमालाप्रतिष्ठा                                                                                                                                                                                                             | 800         |
| इस्टर्ड कर स्थान कर के किया कर के किया है। जिल्ला कर के किया कर के किया कर किया के किया के किया के किया के किय<br>इसके कर के किया के किय | in it       |
| बच्चीस्तोत्रपठनकातः                                                                                                                                                                                                              | ्१८८        |
| a                                                                                                                                                                                                                                |             |
| वन्दन लच्चणम् राज                                                                                                                                                                                                                | 885         |
| वर्ज्जे प्राहेषु तिलभवातिरिक्त तैलग्रणविचार:                                                                                                                                                                                     | २२८         |
| वर्णनिरूपणम्                                                                                                                                                                                                                     | £ .         |
| वर्षाकालमेघोदकस्याकालमेघोदकस्य च ग्रुडिविचारः                                                                                                                                                                                    | 282         |
| वर्णपूजा विधि: :                                                                                                                                                                                                                 | ₹ 0.5       |
| वस्तपरिधान प्रकरणम्                                                                                                                                                                                                              | 95          |
| वस्तपरिधान प्रदेशः                                                                                                                                                                                                               | 95          |
| वस्तादि ग्राहितिचारः                                                                                                                                                                                                             | <b>E3</b>   |

# .( २१ )

| पृष्ठे       |
|--------------|
| - <b>-</b> 2 |
| ₹8€          |
| . 280        |
| . ७६         |
| ₹9           |
| 3.5          |
| १८४          |
| 288          |
| २७३          |
| रप्र         |
| रू रू र      |
| ₹∘8          |
| १०३          |
| १८५          |
| १८५          |
| ₹8€          |
| ₹०⊏          |
| . २५८        |
| स्मानम् २४०  |
| . ३१८        |
| . ३३३        |
|              |

### ( २२ ).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| The state of the s |               |
| गृह्वकादि धारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83            |
| गङ्खचन्नदयस्य धारणन्नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ey            |
| मङ्गचन्नधारण मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ey            |
| ग्रङ्घतर्पणविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६०           |
| ग्रयनविचारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 884           |
| श्यनपद्धतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 885           |
| ग्यनपदती ऋतुविचार:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 840           |
| शय्योत्यानप्रकार निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22            |
| शिखावन्धनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 . 8         |
| शिरोऽभ्यङ्गावशेष तैलेन अङ्गाभ्यङ्गनिषेधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३०           |
| शिरोमन्त्रन्यासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 288           |
| शिवगङ्गालचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१८           |
| श्चिवदादशनामस्त्रोत पठनकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>६</b> इ. ४ |
| ग्रैवोत्तरपश्चिमवाहिनी नदीस्नान फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१ट           |
| गुनोच्छिष्टादि जलपाने प्रायित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५३           |
| ग्रदार्थमाचमनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४५            |
| मीचनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹8            |
| याडाभावे तत्रतिनिधि तिलंतपेणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र€₹           |
| त्रीमहाप्रसाद भचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५८           |
| खकाकादीनां विष्ठादिस्पर्भे प्रायिकत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282           |

### ( २३ )

| पृष्ठे |
|--------|
| ३४८    |
| 282    |
|        |
| 830    |
| २२८    |
|        |
| २₹१    |
| 8३२    |
| २७२    |
|        |
| २६८    |
| २६७    |
| ११३    |
| १४१    |
| २२८    |
| २३१    |
| 289    |
| १५२    |
| २३३    |
| २००    |
| 838    |
|        |

U30/8

( 28 )

| 77.4                                  | मृष्ठ          |
|---------------------------------------|----------------|
| सायंकाले कर्त्तव्यानि                 | 880            |
| सायंसन्ध्याविचारः                     | ४३८            |
| सार्षपादितैलकतपूपादी न भचण निषेध:     | २२८            |
| सुराभचण विचार: 😽                      | 800            |
| सुवर्णे कुशादि धारणम्                 | १०६            |
| स्र्यगङ्गा लचणम्                      | २१८            |
| स्र्यार्घदान विधिः                    | . ३०३          |
| स्यार्घ विचारः                        | २८०            |
| स्योपस्थान विधि:                      | ₹०७            |
| स्यावलोकन मन्तः                       | ₹00            |
| सूर्यप्रदिच्य मन्त्रः                 | 305            |
| स्र्यपूजा विधिः                       | ३०५            |
| स्थिनामाष्ट्रशत पठनकालः               | १८४            |
| सूर्यं स्तवराज पठनकालः                | <b>६</b> इ. इ. |
| स्यास्ते चण्डालादिसार्गे प्रायसित्तम् | २४५            |
| स्फटिकादिमालासु विभिन्न-फलनिर्णयः     | १७८            |
| स्वकत-जलाभय स्नानफलम्                 | २२०            |
| स्रभावदुष्टान्य भचाणि                 | <b>४३</b> ५    |
| स्वर्णपाचेण तर्पणिऽपि विशेष:          | र्€०           |
| सर्गपात तलीलकानाच नित्यलादिः          | २६०            |
| खर्गीदिपावनपूर्ण फलम                  | 250            |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

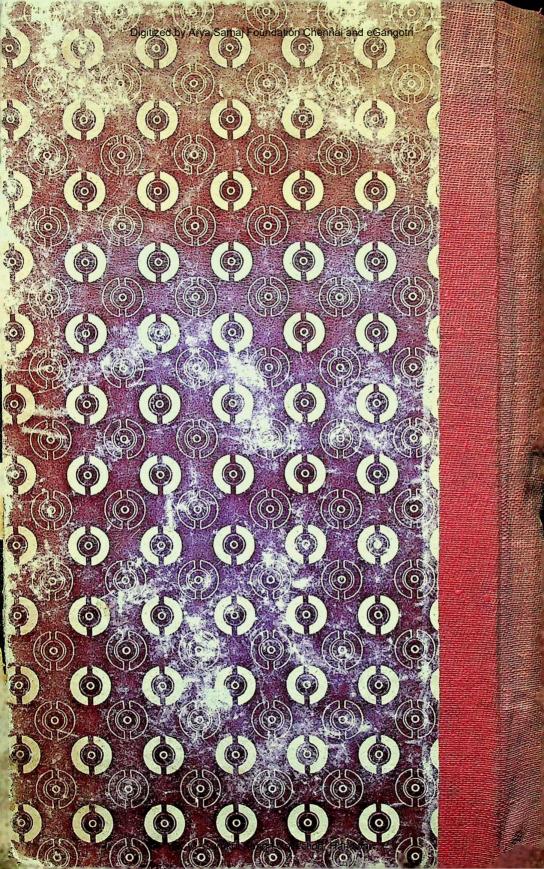